

# प्राचीन जैन इतिहास

तीसरा भाग।

हेखकः— पं० मूलचन्द्र जैन वत्सक, विद्यासन साहित्यशास्त्री ।

प्रकाशक:---

मूलचन्द किसनदास कापहिया,
मालिक, दिगम्बर जैनपुस्तकालय,
गोधीचीक, नारिकशमवन-सूरत।

''दिगम्बर् जैन'' के ३२ वें वर्षका उपहारग्रन्य ।

मूच-बारह आने।



# सौ० सविताबाई मूलचंद कापड़िया

#### ख्यारक जंथमाला नं ० ८

हमारी स्वगीय धर्म रत्नी सीभाग्यवती सवितावाईका वीर सं० २४५६ में सिर्फ २२ वर्षकी खहगायुमें एक पुत्र चि० बावृभाई और एक पुत्री चि० दमयंतीको विक्खते छोड़कर स्दर्भवास होगया था, तब उनके स्मरणीर्थ हमने २६१२) का दान किया था। उसमेंसे २०००) स्थायी शास्त्रदानके छिये निकाले थे जिसकी खायसे उपरोक्त प्रन्थमाला प्रकट की जाती है।

माजतक इस ग्रन्थमानासे निज्ञतिस्तित ७ मन्य मक्ट हो चुके हैं और दिगम्बर जैन तथा जैन महिल:दर्शके ग्राहकोंको भेट दिये जा चुके हैं—

| ॥ चुके हैं—                                      |      |
|--------------------------------------------------|------|
| १-ऐतिहासिक स्त्रियां ( त्र० पं० चन्दाबाई बी छत ) | 111) |
| २-संक्षिप्त जैन इतिहास (द्वि० भाग प० खण्ड)       | १॥)  |
| २—पंचरह ( बाबू कामतापसादनी कृत )                 | (=)  |
| ४-संक्षिप्त जैन इतिहास (द्वि० भाग द्वि० खण्ड)    | {=}  |
| ५-बीर पाठाविक ( बाब् कामतामसाद बी कृत )          | 111) |
| ६-जैनत्व (रमणीक बी० शाह वकील ऋउ)                 | 1=)  |
| ७-संक्षिप्त जैन इतिहास (भाग ३ सण्ड १)            | (}   |

मीर यह भाठवां प्रनथ-पाचीन जैन इतिहास तीसरा माग प्रकट करके "दिगम्बर जैन" के ३२ वें वर्षके ग्राहकोंको मेट बांटा जा रहा है। तथा कुछ प्रतियां विक्रवार्थ भी निकाली गई हैं।

यदि जैन समाजके श्रीमान शास्त्रदानका महत्व समझें तो ऐसी कई स्मारक ग्रन्थमालाएँ दिगम्बर जैन समाजमें निकल सकती हैं (जैसा कि श्वेताम्बर जैन समाजमें लाखों रु० के दानकी हैं लेकिन इसके लिये सिर्फ दानकी दिशा बदलनेकी ध्यावश्यकता है; व्योंकि दिगम्बर जैन समाजमें दान तो बहुत निकाला जाता है जो या तो अपनी बहियोंमें पड़ा रहता है या मान बड़'ईके लिये धर्मके नामसे खर्च किया जाता है। अतः अब तो जैन समाज समयकी मगको समझें धीर शास्त्रदानकी तरफ अपना उद्ध्य फेरें यही आवश्यक है।

–मकाशक ।



#### 🚃 प्रस्तावना । 🚃

२१ वें तीर्थंकर श्री निमनाथसे लेकर २४ वें तीर्थंकर भगवान् श्री महावीर तथा उनके समकालीन तथा बादके सुपिसद्ध जेनाचार्य और जैन सम्राटोंका कोई ऐसः पयुक्त इतिहास आजतक प्रगट नहीं हुआ है, जो विद्यार्थियोंको पढ़ानेम सुगम हो तथा सामान्य पढ़ेलिखे भाइयोंको भी स्वाध्यापयोगी हो। अतः हमने यह 'प्राठ जैन इतिहास तीसरा भाग' नामक पुस्तक पंठ मूलचन्दजी जैन बत्सल विद्यारत (दमोह) से प्राचीन शास्त्रोंके आधारसे तैयार कराई है। तथा साथमें वीरके सुयोग्य संठ वाठ कामताप्रसादजी रिवत पांच आचार्योंके चरित्र भी उपयोगी होनेसे इसमें संमि-लित किये हैं। इस पुस्तककी रचना ऐसी सुगम व संक्षिप्त की गई है कि सामान्य पड़ा लिखा हरकोई भाई या बहिन इसको समझ सकेगा।

हम पं भूळचन्द्रजी वत्सं के बड़े आमारी हैं जिन्होंने इस युस्तककी रचना कर दी है। साथमें प्रसिद्ध इतिहासत वायृ कामताप्रसादनीकी साहित्य सेवाकों भी हम भूळ नहीं सकते। दि० जैन समाजपर सापका उपकार सवर्णनीय है।

इस ऐतिहासिक मन्थका सुक्रभतया प्रचार हो इसिट्ये यह "दिगम्बर जैन" के ३२ वें वर्षके प्राहफोंको भेटमें देनेकी व्यवस्था की गई है तथा कुछ प्रतियां विक्रयार्थ भी निकाली गई हैं। आशा है इस प्रथमावृत्तिका शीम ही प्रचार हो जायगा।

निवेदक--

स्रतः । मृळचन्द विसनदास कार्षाह्या, ज्येष्ठ सुद्धे १५ .... प्रकाशक । .... प्रकाशक ।

# विषय-सूची।

| पाठ   | १-भगवान् नामनाय-इक्कीसर्वे तीर्थंकर | **** | ,   |
|-------|-------------------------------------|------|-----|
| पाठ   | २-जयसेन चक्रवर्ती                   | •    | 7   |
| ठाम   | २-मगवान् नेभिनाथ-वाईसर्वे तीर्थंकर  | •••• | 5   |
| पाठ   | ४-महासती राजमती                     | **** | <   |
| पाठ   | ५–जसिंधु                            | •••• | १०  |
| पाठ   | ६-श्री कृष्ण चलदेव                  | •••• | १०  |
| पाठ   | ७-श्री कृष्ण-जन्म और उनका पराक्रम   | ··   | १५  |
| षाठ   | ८-श्री मद्यमकुपार                   | •••• | २६  |
| डाप्ट | ९-पांच पांडव                        | •••  | `   |
| पाठ   | १०-पितृमक्त भीष्मपितामह             |      | इ६  |
| नार   | ११-मांसमधी राजा वक                  | ***  | ३ॅ८ |
| पाठ   | १२-वारहर्वे चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त    | •••  | 36  |
| वार   | १३-भगवान पार्वनाथ-तेईसर्वे तीर्थंकर | •••• | 8 ° |
| प्राठ | १४-भगवान महावीर-चौवीसर्वे तीर्थंकर  | •••  | 88  |
| पाठ   | १५-महाराजा श्रेणिक 💼 🐝              | •••• | 90  |
| ठार   | १६-अभयकुमार                         | •••  | 88  |
| SIP   | १७-तपस्त्री वारिषेण                 | •••  | ६'२ |
| ठाय   | १८-सती चन्दना                       | •••  | ६६  |
| षाठ   | १९-अभयरत्न-जीवंधरकुपार              |      | E C |

| યાઠ   | र ० – आतम कवळा – आ जम्बूकुमारजा          | ****  |     |
|-------|------------------------------------------|-------|-----|
| पाठ   | २१-विद्युत्मभ चोर                        | ••••  | ७द  |
| षाठ   | २९-श्री भद्रवाहु-अंतिम श्रुतकेवली        | ••••  | ७६  |
| पाठ   | २३-महाराजा चन्द्रग्रप्त                  | •••   | <·  |
| पाठ   | २४-सम्राट् ऐक खारवेल                     | ••••  | ८६  |
| ठाष्ट | २९-श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य              | • • • | ८९  |
| पाठ   | १६-आचार्यमवर उमास्वामी महाराज            | ••••  | ९९  |
| पाठ   | २७-स्वामी समन्तमद्राचार्य                |       | ९७  |
| पाठ   | २८-श्री नेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्त-चक्रव | ति    |     |
|       | और वीर-शिरोमणि चामुण्डरायजी              | ••••  | १०७ |
| पाठ   | २९-श्रीपद् भट्टाकळङ्कदेव                 | ••••  | 119 |
|       |                                          |       |     |



# दिगम्बर जिन ११ दिशम्बर जिन ११ दिशम्बर जिन ११ दिशम्बर जी भाषाका सुप्रसिद्ध मासिक पत्र, सचित्र विशेषांक तथा चपहारमन्थ भी दिये जाते हैं। चपहारी पोस्टेज सहित वार्षिक मृत्य २) नमूना मुक्त मेजा जाता है। मनेजा, दिगम्बर जैन पुस्तकाळय-सूरत।



भगवान् नेमिनाथ और राज्ञुछके विवाह-वराग्यका दृश्य ।





# प्राचीन जैन इतिहास।

#### तीसरा माग।

#### पाठ १ ।

## भगवान निमनाथ-इक्कीसवें तीर्थंकर।

- (१) भागवान मुनिसुव्रतनाथके मोक्ष जानेके साठ लाख वर्ष बाद श्री निमनाथ तीर्थकरका जन्म हुआ।
- (२) आश्विन (कुँवार) वदी द्वितीयाको साप गर्भमें आए।
  माता महादेवीने रात्रिके पिछले पहरमें १६ स्वम देखे। इन्द्र तथा
  देवताओंने उनका गर्भक्रियाणक उत्सव मनाया। गर्भमें आनेक छह
  मास पहिलेसे जन्म होने तक रत्नोंकी वर्षा हुई स्वीर देवियोंने
  माताकी सेवा की।
- (३) नापका जन्म मिथिलानगरीके राजा विजयके यहां भाषाद बदी दशमीको तीन ज्ञान युक्त हुना। भाषका वंश इहवाकु और गोत्र काश्वप था।
- (४) दश हजार वर्षकी भाग्र थी भीर पन्द्रह धनुष्य ऊँच। सुवर्णके समान शरीर था।

- (५) भाषके साथ खेलनेको स्वर्गसे देव भाते थे और वहींसे सापके लिए वस्त्राभूषण भाषा करते थे।
- (६) पचीतसी वर्ष तक भाग कुमार भवस्थामें रहे, बादमें भागने पांच हजार वर्ष तक राज्य किया। भागका विवाह हुआ था।
- (७) एक दिन अपने पूर्वमवीका स्मरण कर उन्हें वैराग्य होजाया। उसी समय छोकान्तिक देवोंने आंकर स्तुति की और इन्द्र आदि मन्य देव आए। मिनी आपाइ बदी दशमीके दिन एक हजार राजाओंके साथ साथ उन्होंने दीक्षा धारण की। देवोंने तपकल्याणक उत्सव मनाया। उन्हें उसी समय मनःपर्यय ज्ञान उत्सव हुआ।
- (८) एक दिन उपवास कर दूबरे दिन वीरपुर नगरके राजा दत्तके यहां आपने भाहार लिया, तब देवोंने राजाके यहां पञ्चाश्चर्य किए।
- (९) नौ वर्ष तक ध्यान करनेके बाद जिस वनमें दीक्षा की थी उसी वनमें बकुलवृक्षके नीचे मगसिर सुदी पूर्णिमाको चार घातिया कर्मीका नाश कर केवलज्ञान पाप्त किया, समवशरण सभाकी देवोंने रचना की और ज्ञानकल्याणक उत्सव मनाया।
  - (१०) स्नापकी समामें इसपकार मनुष्यजातिके सभासद थे— ४५० पूर्वज्ञानके घारी

१२६०० शिक्षक मुनि १६०० अनिधिज्ञानी

१५०० विक्रिया ऋदिके धारी

१६०० केवलज्ञानी

१२५० मनःपर्यय ज्ञानी १००० वादी मुनि २०००

४५००० मार्यिका

देशाह्र ००००० है

२००००० श्राविकाएं

(१२) भायुके एक मास शेप रहने तक भापने सारे भार्य खंडमें विहार किया और विना इच्छाके दिव्यध्वनि द्वारा धर्मा देश देकर प्राणियोंका हित किया।

(१३) जब आयु एक मास बाकी रह गई तब दित्यध्वनिकां होना बन्द हुआ और सम्मेद शिखर पर्वतपर इस एक माहमें शेप कर्मीका नाश कर एक हजार मुनियों सहित वैसाख बदी १४ को मोक्ष पधारे। इन्द्रोंने मोक्षक्रव्याणक उत्सव मनाया।

#### पाठ २।

## जयसेन चक्रवर्ती।

( ग्यारहवें चक्रवर्ता )

- (१) भगवान् निमनाथके समयमें ग्यारहवें चक्रवर्ती जयसेन हुए । ये कौशांबी नगरीके इक्ष्वाकुषेशी राजा विजय और रानी प्रभाकरीके पुत्र थे ।
  - (२) इनकी सायु तीन हजार वर्षकी स्वीर शरीर साठ हाथ

ऊंचा था। इनके चीदह रान और नवनिधियं भादि संवित्त थी, जो सभी चक्रवर्तियोंके प्राप्त होती हैं। इन्होंने छहों खण्होंको विनय किया था। बत्तीस हजार राजा इनके भाधीन थे। छयानवे हजार रानियां थीं।

(३) हजारों वर्षतक राज्य भोगनेक बाद एक राजिको तारा ट्रटता हुआ देखकर इनको बैराग्य उत्पन्न हुआ। इन्होंने अपने बड़े पुत्रको राज्य देना चाहा। परन्तु उसने उसे स्वीकार नहीं किया, तब छोटे पुत्रको राज्य देकर वरदत्त केवलीके पास दीक्षा घारण की और सम्मेदशिखरपर सन्यास घारण करके जयंत नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र हुए।

#### पाठ ३। भगवान नेमिनाथ (वाईसवें तीर्थंकर)

- (१) भगवान् निमनाथके मोक्ष जानेके पांच लाख वर्ष वाद श्री नेमिनाथ तीर्थेकरका जन्म हुआ।
- (२) कार्तिक सुदी ६ के दिन भाग गर्भमें भाए। माताने रात्रिके पिछले पहरमें १६ स्वप्न देखे। इन्द्र तथा देवताओंने उनका गर्भकल्याणक उत्सव मनाया। गर्भमें भानेके छह मास पहिलेसे जनम होने तक रत्नोंकी वर्षा हुई और देवियोंने माताकी सेवा की।
- (३) भापका जन्म शौर्यपुरके महाराजा समुद्रविजय रानी श्रिवादेवीके श्रावण सुदी ६ के दिन तीन ज्ञानयुक्त हुआ। भापका वंस हरिवंश और गोत्र काश्यप था।

- (४) एक हजार वर्षकी भागकी भागु थी और दश भनुष्य कंचा शरीर था।
- (५) मापके साथ खेलनेको स्वर्गसे देव माते थे मौर मापके वस्न तथा मामृषण भी देवलोक्से माते थे।
- (६) एक दिन मग्यदेशके रहनेवाले एक वैद्यने राजगृहके स्वामी जरासिंधुसे द्वारिका नगरीकी सुंदरताका वर्णन किया। यह सुन- कर जरासिंधु कोघसे अंघा होगया और युद्धको चलदिया। नारदने यह खबर श्रीकृष्णको सुनाई। सुनते ही श्रीकृष्ण शत्रुको मारनेक लिए तैयार हुए। जन्होंने श्रो नेमिकुमारसे कहा कि आर इस नगरकी रक्षा कीजिए। ब्रवधिज्ञानक घारी प्रसण्णिच नेमिकुमार भी मधुर नेनोंसे हंसे और 'ओं' कह कर स्वीकारता दी। नेमिकुमार के इंसनेसे श्रीकृष्णने विजयका निश्चय कर लिया।
- (७) एक समय छाप कुमार शवरधामें छापनी भावनों (श्रीकृष्णकी रानियों) क साथ जलकीड़ा करते थे। रनान करने के बाद इंसते हुए उन्होंने सत्यभामासे शपनी घोती घोनेको कहा। सत्यभामाने तानेके साथ कहा-वया छाप कृष्ण है, जिन्होंने नागराय्यापर चढ़कर झारंग नामका तेनवान घतुष्य चदाया छीर सर्व दिशालोंको कंपादेनेवाला शंख बजाया है। ऐसा साहसका काम भावसे नहीं होसकता।
- (८) सरयमामाकी वात सुनका वे लाय्धशालामें मादे। वहां पहिले तो वे महामयंका नाग श्रेयापर नदे, फिर चनुपकी चढ़ाया और बादमें मरनी मावामसे सब दिशालोंको पूरनेवाटा

र्शंख बजाया । समामें बैठे हुए श्रीकृष्ण स्वानक इस सद्भुत कामको सुनदर व्याकुल हुए । उन्होंने स्वपने सेवकोंको भेजकर सब समाचार पूछा । सेवकोंने सब समाचार उन्हें सुनाया । सेवककी वार्ते सुनकर श्रीकृष्ण सावधान होकर सोचने लगे कि कुमारके चिचमें बहुत दिनोंमें राग उत्पन्न हुला है । ये महावलवान हैं, इसलिये राज्यकी रक्षाका प्रवन्ध करना चाहिये ।

- (९) राजा उम्रसेनके यहां जाकर भी श्रीकृष्णने उनकी सुदर कन्या राजमती श्री नेमिकुमारको देनेकी याचना की। राजा उम्रसेनने प्रसन्तता सहित अपनी कन्या देना मंजूर किया। शुभ घड़ी सहूर्तमें विवाहका उत्सव प्रारम्भ हुआ।
- (१०) विवाहके एक दिन पहले श्रीकृष्णको लोभकर्मने सताया। उनके मनमें रांका हुई कि नेमिकुमार बढ़े बरुवान हैं, वे मेरा राज्य लेलेंगे। तब उन्होंने श्री नेमिकुमारको विरक्त करनेके लिए अनेक ज्याधोंसे पशु पकड़वाकर एक बाढ़ेमें बंद करवा दिये और उनकी रक्षा करनेवालोंसे कह दिया कि यदि नेमिकुमार उन्हें देखने आवें तो तुम सब उनसे कहना कि आपके विवाहमें मारनेके लिये ये पशु इकटें किए हैं।
- (११) श्री नेमिकुमार चित्रा नामक पाळकीपर सवार होकर वारात सहित उगसेनके द्वारपर जारहे थे। इसी समय उन्होंने घोर करण स्वरसे चिल्ला चिल्लाकर बाड़ेमें इघर उघर फिरते हुए मयसे दीन पशुक्रोंको देखा। उन्हें देखकर उनको बड़ी दया उत्पन्न हुई। उन्होंने उनके रक्षकसे पूछा कि यह पशुक्रोंका समृह एक जगह

किसलिये इकड़ा किया गया है ? रक्षकोंने कहा-भाषके विवाह महोत्सवपर मारनेके लिये श्रीकृष्णने इन प्रशुओंको इवड़ा किया है।

- (१२) रक्षकोंकी बात सुनकर उनके मनमें बड़ी दया उत्पन्न हुई। वे विचार करने लगे कि ये पशु वनमें रहते हैं, तृण खाते हैं और किसीका अपराध नहीं करते, ऐसे पशुओंको मेरे विवाहके छिए मारा जाता है! इस तरह सोचकर वे विरक्त हुए, उन्होंने विवाहके भाभूपण उतारडाले।
- (१३) वैराग्य होनेपर लौकांतिक देवोंने भाकर उन्हें प्रणाम किया और इन्द्रादि देवोंने उनका दीक्षा करपाण उत्सव किया ।
- (१४) देवोंके द्वारा उठाई गई देवकुरु पालकीपर सवार होकर सहस्राम्रवनमें श्रावण शुक्ता पछीके दिन चित्रा नक्षत्रमें संध्या समय तेला नियम लेकर दीक्षा धारण की ।
- (१५) कुगारकारुके तीनती वर्ष बाद भावने दीक्षा धारण की थी। भावके साथ एक हजार राजा दीक्षित हुए थे।
- (१६) तीन दिनके बाद टन्टोंने द्वागवती नगरीमें राजा वरदक्तके यहां भ'हार लिया, जिससे उनके यहां पैचाध्यर्य हुए।
- (१७) छप्पन दिन सप्थाण करनेके बाद र्वतक पटाड़ पर बांसष्ट्रक्षके नीचे बाड़ियन बदी पटवाके सबेरे उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्रादि देवींने ज्ञानकल्याणक मनाया औं समीक्षरण समा बनाई।

के समोसरणमें इस मनार शिष्य ये---

११ वरदत्त आदि गणघर

४०० श्रुतज्ञानके घारी

११८०० शिक्षक सुनि

१५०० सवधिज्ञानी

१५०० फेवरुज्ञानी

११०० विक्रिया ऋद्धिके घारी

९०० मनःपर्यय ज्ञानी

८०० बादी मुनि

१८०११

१००००० श्रावक

३००००० श्राविकाएँ

(१९) छडसी निन्यानवे वर्ष नी महीना चार दिन उन्होंने स्व देशों में विहार कर घमी देश दिया। धन्तमें भायुका एक मास शेष रहनेपर आपने उपदेश देना बन्द कर दिया। और गिरनार पर्वतपर आपाइ शुक्का सप्तमीके दिन कर्मीका नाशकर मोक्ष पथारे। इन्द्रादि देवोंने आपका मोक्ष करणाणक मनाया।

#### पाठ ४। महासती राजीमती।

- (१) राजीमती मथुराके राजा उमसेनकी पुत्री थी। उनका विवाह श्री नेमिकुमारजीके साथ होना निश्चित हुमा था।
  - (२) जिस समय श्री ने मिकुमार विवाहके लिए भा रहे

थे उस समय मार्गमें जीवोंको घिरा हुआ देखकर उन्हें दया मा गई, मीर उन्होंको वैराग्य हो आया।

- (३) राजीमती विश्वहकी खुशीमें भपने झरोखेपर वैटी हुई बारातकी चढ़ाई देख रही थी। उसने श्री नेभिकुमारको रथ वापिस लौटाते हुए देखा। सखियोंसे पूछतेपर टसे उनके बैराग्यका समाचार माळ्म हुआ।
- (४) समाचार सुनकर वह एकदम वेशेश होगई। कुछ समयके बाद होशमें आनेपर वह बड़ा खेद करने रुगी।
  - (५) उसके मातापिताने बहुत समझाया कि यदि श्री नेमिकुमार वैरागी होगए हैं तो क्या हुआ, सभी उनके साथ तेग विवाह तो हुआ ही नहीं है। किसी दूबरे सुन्दर राजकुमारके साथ तेरा विवाह करा दिया जायगा।
  - (६) माता पिताकी इन वार्तोसे उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा—मेरे तो एक पति श्री ने मिकुमार ही हैं. उनके सिवाय सब मेरे पिता पुत्रके समान हैं। इतना फंटकर बढ़ श्री ने मिकुमार के मनाने को रैवतक पहाड़पर पहुंची।
  - (७) उसने श्री नेमिकुमार्को फिरसे छोट चलनेको बहुन कहा प्रन्तु उनका मन सहोल रहा, तब राजीमती मी उनके पास दीक्षा लेकर मार्थिका बन गई।
  - (८) राजीमती मगवार के समीश्राणकी प्रधान सार्थिका हुईं और उसने महान् तप करके मोजटवें स्वर्गमें इन्द्रपद प्राप्त किया।

# पाठ ५। जरासिंधु।

#### ( नवमां प्रतिनारायण )

- (१) जरासिंधु राजगृहके राजा सिंधुपितका पुत्र था। बाल्या-वस्थासे ही वह बढ़ा पगक्रमी सौर बलवान था।
- (२) उसने अपने प्राक्तमसे मगव देशके सभी रानाओंको अपने वशमें कर लिया था।
- (३) कुछ समयके पश्चात् उसको चक्ररतकी प्राप्ति हुई जिसके बलसे उसने तीन खण्डके राजाओंको जीत लिया।
- (४) श्रीकृष्ण नारायणके द्वारा जरासिंधुका वघ हुआ और वह मरकर नर्क गया।

#### पाठ ६।

### श्रीकृष्ण-बलद्व।

#### ( नवमें वलभद्र और नारायण श्रीकृष्णके पूर्वज )

- (१) शौर्यपुर नगरके हरिवंशी राजा सूरसेन थे। उनके मंबक्ष्य छ और नरवृष्टि नामक दो पुत्र हुए थे।
- (२) अंषक्वृष्टिकी रानी सुभद्राके १० पुत्र हुए। जिनमें समुद्रविजय सबसे बड़े और वसुदेव सबसे छोटे थे। कुंती और माद्रो नामकी दो पुत्रियां भी उनके हुई थीं। नरवृष्टिकी रानी पद्मा-वतासे उमसेन मादि तीन पुत्र और गांवारी नामक पुत्री हुई।

- (३) महाराज अंबक्वृष्टि समुद्रविजयको राज्य देकर मुनि होगए। समुद्रविजयने खाटों भाइयोंमें अपना राज्य बांट दिया।
- (४) कुमार वसुदेव बहुत सुन्दर थे। वे विहारके लिए प्रतिदिन नगरके बाहर जाया करते थे। वे ठीक देवकुमार जैसे माल्स पड़ते थे। नगरकी नारियां उन्हें देखकर मोहित होजाती थीं और अपना कामकाज मृलकर एकटक इन्हें ही देखती रह जाती थीं। क्यानी सास आदिकी भी कुछ बात नहीं सुनती थीं इसलिए कुमार वासुदेवके बाहर निकलनेसे नगरके लोग बहुत दुःखी होते थे। एक दिन सबने मिलकर महाराजा समुद्रविजयसे अपना दुःख पक्ट किया। महाराजने वसुदेवके लिए राजमंदिरके चारों और मनोहर बन, राजभवन और कृत्त्रिम पर्वत बनवाकर उनसे उसमें घूमने के लिए कहा। अब बाहर न जाकर वे वहीं चूमने लगे।
- (५) एक दिन एक सेवकके द्वारा टर्न्हें माल्स हुआ कि महाराज समुद्रविजयने उन्हें बाहर जानेसे रोक दिया है। इससे उन्हें दु:ख हुआ। दूसरे दिन किसीसे विना कहे सुने वे विद्या सिद्धिके बहाने अकेले ही नगरसे बाहर निकल गए। समुद्रविजयने उनकी बहुत स्थोज कराई परन्तु उनका कुछ पता न लगा।
- (६) नगरसे निकलकर वे विजयपुर ग्रागमें पहुंचे और विश्र मके लिए भशोक वृक्षके नीचे घनी छायामें बेंट गए। इस वृक्षकी छाया कभी स्थिर नहीं होती थी। उनके बेंटनेसे वृक्षकी छाया स्थिर होगई। मारीने इस वृक्षकी छायाको स्थिर देखकर नगय देशके राजाको उसकी खबर दी। राजासे निमिन्नज्ञानीने कहा था कि

जिसके बैठनेसे छाया स्थिर होगी वही तेरी कन्याका पति होगा। इसिछिये मगधेशने अपनी स्थामला नामक कन्या वसुदेवको सम्पूण की।

- (७) वसुदेवने वहांसे चलकर बनेक देशों में अनण किया और धननी वीरता और पराक्रमके प्रमावसे बनेक राजाओं को वशमें किया और उनके द्वारा बनेक सुन्दर कन्याएं ग्रहण की ।
- (८) एक समय घूमते २ वे अरिष्टनगरमें आए । वहांके राजा हिरण्यवर्गाकी पुत्री रोहिणीका स्वयंवर होग्हा था। वे भी वहां पक स्थानपर जाकर खडे होगए । कन्या रोहिणीने सब राजाओंको छोदकर वसदेवके गलेमें वरमाला डाली। इससे अन्य सभी राजा कोधित होगए। महाराज समुद्रविजय भी स्वयंवरमें छ।ए थे। टन्होंने वेप बदले वसुदेवको नहीं पहचाना और वे भी सब राजा-स्रोंके साथ कन्याको हर लेजानेके किये युद्धको तैयार होगये। वसी सगय वसुदेवने अपना नाम खुदा हुना एक वाण समुद्रविजयके पास भेजा, उसको पदकर उन्हें बड़ा आश्चर्य स्पीर दर्ष हुआ, उन्होंने सब राजाओंको युद्धसे रोका और अपने सब भाइयोंके साथ वसदेवसे मिलने गये। वसुदेवने उनको नमस्कार किया स्रोर जो भूमिगोचरी तथा विद्यावरोंकी वन्याए उन्होंने विवाही थीं, उन्हें लाइर सुखपूर्वक नगरमें रहने लगे।
- (९) नव मास व्यतीत होनेपर रोहिणी रानीके पद्म नामक नौवें बलभद्रका जन्म हुआ।
- (१०) राजा उग्रसेनकी रानी पद्मावतीके गर्भसे एक बालक पदा हुमा । जनम समय ही वह भौहे चढ़ाये भपने ओठोंको दवाये

हुए टेढ़ी निगाइसे देख रहा था। माता-पिताने उसे भनिएकर जानकर फांसोंकी एक संदृक्षमें रखकर उसे यमुनामें वहा दिया। कीशांबी नगरीकी एक शृद्ध स्त्री मन्दोदरीको वह संदृक्ष मिली। उसने बालकको निकाल कर उसका कंस नाम रखकर पालन-पोपण किया। बड़ा होनेपर अधिक उपद्रवी होनेके कारण उसने कंसको घरसे निकाल दिया। वह सूरीपुर पहुंचा और वसुदेवका सेवक वनकर रहने लगा।

(१०) राजा जरासिंधुका एक शत्रु था जो किसीसे नहीं जीता जाता था। उसके जीतनेके छिए उन्होंने खपना छाधा राज्य और कन्या देनेकी घोषणा की । वसुदेवने कंसको साथ लेनाकर शत्रुको जीत लिया। इसलिये जरासिंधुने भपना भाषा राज्य सौर कन्या वसुदेवको देना चाही। परन्तु वसुदेवको वह कन्या पसंद नहीं थी। इसलिये उन्होंने जरासिंधुमे कहा कि शत्रुको कंसने जीता है उसे ही यह इनाम मिलना चाहिये। जरासिंधुने फंसका कुल मादि जानकर रसे भाषना आधा राज्य और कन्या दे दी। कंसको जय **लपना पिछका हाल माछ्म हुआ तो पूर्वभवके देर**के कारण उसे माता वितावर बड़ा कोच साया। वह मधुरापुरी गया और माता विवाको पक्ट कर उन्हें नगरके दरवाजे पर केंद्रमें रख दिया। इसके बाद वह वसुदेवको नगरमें काया और प्रसन्त होकर हसने सपने काका देवसेनकी पुत्री सपनी छोटी वहिन देवकीका उनके साथ विवाह कर दिया।

(११) एक समय कंसके यहां अतिमुक्तक नामक मुनि

-भाए। उन्हें देखकर उसकी स्त्री जीवंद्यसाने देवकीके ऋतु वस्त्र दिखलाकर उनकी हंसी की। तब मुनिराजने कहा—"तू क्या इसी कर रही हैं? इसी देवकीका पुत्र तेरे पित और पिताका नाग्न करनेवाला होगा। जीवंद्यशाने कंससे यह बात कही। इन बातोंसे कंस बहुत उस, वयोंकि वह जानता था कि मुनियोंकी बातें कभी झुठ नहीं होतीं।" तब उसने राजा बसुदेवसे बड़े प्रेमसे यह याचना की कि भापकी आज्ञानुसार देवकी मेरे ही घरगें प्रमुति वरे। बसुदेवने उसकी बात मान ली।

(११) दृभरे दिन अतिमुक्तक मुनि बाहारके छिये देवकीके यहां आए, तन उन्होंने देवकीसे कहा कि हरे सात पुत्र होंगे उनमेंसे छह पुत्र तो दूमरी जगह पाले पोसे जाकर मुक्ति जायेंगे स्वीर सातवां पुत्र नारायण होगा।

(१२) देवकीने तीन वारमें दो दो चरमशरीरी के उर्वन्न किये। जन जन ये पुत्र हुए तन उसी समय ज्ञानी इन्द्रकी को ज्ञासे नेगमर्थ नामके देवने सन पुत्र उठाकर भद्रिक नगरकी अलका नामक वैद्य बधूके यहां रख दिये और उसके उसी समय पदा हुए मरे पुत्रोंको देवकीके आगे डाल दिया। कंसने उन मरे पुत्रोंको देखरर सोचा कि इन मरे पुत्रोंसे मेरी क्या डानि होसकती है, परन्तु फिर शंका बनी रहनेके कारण उन मरे हुए बच्चोंको भी शिलापर पटकवा दिया।

#### ्र पाठ ७ ।

# श्री कृष्ण जन्म और उनका पराक्रम।

- (१) मादों कृष्ण ष्राष्ट्रमीको देवकीके सातवें महीने महाप्रवापी श्रीकृष्णका जन्म हुआ। जन्म होते ही बसुदेव और बलभदने कंसको विना जताये ही नन्द गोपके घर पहुंचा देनेका विचार किया। बलभद्रने श्रीकृष्णको उठा लिया और वसुदेवने उसपर छत्र लगाया। रात अंधेरी थी, इसलिये श्रीकृष्णने पुण्य कर्मके उदयसे नगरके देवताने बैलका रूप घारण किया और अपने दोनों सींगोंपर मणियां लगाकर भागेर चलने लगा । उसी समय वालक के चरणस्पर्श होते ही नगरके बड़े दरवाजेके किवाड़ खुल गये। रात्रिमें किवाड़ खुलते देखकर वंवनमें पड़े राजा उग्रसेनने वड़े माश्र्यंसे पृछा। इस समय किवाड़ किसने खोले। यह नात सुनकर बलमद्रने यहा-स्राप चुप रहिये। यह किवाड खोलनेवाला, इस वंधनसे स्रापको शीझ छुड़ायगा। वहांसे वे दोनों पिता पुत्र रात ही यमुना नदीसर पहुँचे । नारायणके प्रभावसे यमुनाने भी मार्ग देदिया ।
- (२) वे दोनों अचरजके साथ यमुनाको पार कर आगे नले। उन्होंने बड़े यरतसे बालिकाको गोदीमें लेकर आते हुए नंदगोगालको देखा। उन्हें देखकर बलमद्रने पूछा—आप राजिमें ही अबेले वर्यो आ रहे हैं! इसके उत्तरमें नमस्कार कर नंदगोगालने पदा—मेरी स्त्रीने पुत्र पानेके लिए देवीकी उपासना की भी। उस देवीने पुत्र होनेका आधासन देकर आज रातमें ही एक बन्या लाकर ही है

और कहा है कि यह कन्या आपको दे आना, इसलिए में रातमें ही भावके यहाँ वहुँचनेके लिए जा रहा हूं। नंदगीवकी यह बातें सुनकर दोनों पिता पुत्र संतुष्ट हुए, उन्होंने नंद गोपसे पुत्री केकर **ज**पना पुत्र दे दिया जीर समझा दिया कि यह बालक होनहार चक्रवर्ती है। इसके वाद ये दोनों पिता पुत्र छिपकर विना किसीको मालूम हुए मथुरा लौट माए।

- (३) नंदगोप उस वालकंको लेकर भपने घर गया और स्त्रीसे कहने लगा कि उस देवताने पसन्न होकर मुझे वहा ही पुण्यवान पुत्र दिया है। यह कहकर अपनी स्त्रीको बालक सौंप दिया।
- (४) फंसने सुना कि देवकीके पुत्री हुई है, सुनते ही वह तुरन्त दौड़ा भाषा। भाते ही पहले तो उसकी नाक काट डाली। स्तीर फिर जमीनके नीचे तरुधरमें बड़े प्रयत्नसे पालन करनेके लिये घायको सौंप दी। '
- (५) मथुरानगरमें अकस्मात् बहुतसे उत्पात होने लगे तब कंसने वरुण नामक निमित्तज्ञानीसे उसका फल पूछा। निमित्त ज्ञानीने कहा कि मापका बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है। इस बातको सुनकर उसे बड़ी चिंता हुई। तब उसने पहले जन्मकी मित्र देवियोंको स्मरण किया । देवियोंने आकर कहा-हमारे लिये क्या काम है ? तन कंसने कहा कि-मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है, उसे ढूंढ़कर तुम मार भाओ।
- (६) उनमें पूतना नामकी एक देवीने विमंगा अविधिसे वासदेवको जान लिया। उस दृष्टनीने माताका रूप घारण किया ।

्स्तनोंमें विष मिलाकर उन विष भरे स्तनोंको पिलाकर कृष्णको मारनेका विचार किया। वह बालकका पालन-पोपण करने लगी। .परन्तु कृष्णके दूष पीते समय किसी दूसरी देवीने आकर उसके कुचोंमें ऐसी पीड़ा पहुंचाई कि जिसे वह सह न सकी भौर भाग-कर चली गई। इसके बाद दूसरे दिन दूसरी देवी गाड़ीका रूप घारण कर ऋण्णके ऊपर भाई, परन्तु ऋण्णने कात मार कर तोड दी। एक दिन नंद गोपकी स्त्री कृष्णकी कमर एक उत्सलसे बांध कर .जल लेने गई, परन्तु ऋष्ण उसे तोड़ कर उसक पीछे २ गए। डसी समय बालफको पीड़ा देनेके लिए दो देवियोंने आकाशमें उड़नेवाले दो वृक्षोंका रूप बनाया, परन्तु कृष्णने उन दोनों वृक्षोंको जड़से उखाड़ कर फेंक दिया । उसी समय एक देवीने ताड़का रूप बना लिया और दूसरी फल बन कर ऋष्णके मस्तक पर पड़नेको ्तैयार हुई। तीसरीने गधीका रूप बनाया भीर कृष्णको काटनेके किये माई। परन्तु कृष्णने गधीके दोनों पैरों पर उस युक्तको दे पटका। दूसरे दिन एक देवी घोड़ेका रूप बना कर टन्हें मारने भाई, पान्तु कृष्णने कोषमें भाकर उसका मुंद खूय ही टोका। अंतमें उन सातों देवियोंने कंसके पास जाकर कहा कि हम उसे नहीं मार ्सकर्ती और वे भपने स्थानको चली गई।

(७) देवकी और अप्टदेवने भी कृष्णका पीरुप सुना। ये दोनों बलभद्र तथा परिवारके साथ गोमुखी उपवासके बढाने बढ़ी विभृति सहित गोकुल नाए । नाते ही उन्होंने एक बढ़े भारी नकवान उन्मत बैठकी गर्दन एकड़कर स्टब्क्ते हुए श्री स्टब्क्को देला। उन्होंने उस बैलरूपी देवकी गर्दन तोड़ दीथी। श्री कृष्णको देखकर उन्होंने पहले तो गन्धमाला आदिसे उसकी मानता की. किर बड़े प्रेमसे आभूषण पहिनाए और प्रदक्षिणा दी। उस समय देवकीके स्तनोंसे द्व निकलने लगा और अभिपेक करते समय श्रीकृष्णके मस्तंक पर पड़ने कगा । उसे देखकर बलमद सोचने रुगे कि इस तरह मेद खुकनेका डर है। वे बुद्धिमान कहने लगे कि उपवासके खेदसे या पुत्र मोहसे वह मुर्छित होगई है। इसके बाद ऋष्णका अभिषेक किया। फिर ब्रजके सब लोगोंका यथायोग्य मादर सस्कार किया भौर बड़ी पसन्नतासे गोपाल कुमारोंके साथ कृष्णको भोजन कराया और फिर वे सब मधुरा नगरको चल दिये।

- ं (८) एक दिन व्रजमें पानी बहुत बरसा, तब कृष्णने गोवर्द्धन नामका पर्वत उठा कर उसके नीचे गायों तथा गोवाकोंकी रक्षा की। इससे उनकी कीर्ति संसारमें फैल गई।
- (९) एक दिन मधुरा नगरमें प्राचीन जिनालयके समीप पर्व दिशाके भिष्ठाताके देव मंदिरमें सर्प शय्या, षंतुष और शंख में तीन रतन उत्पन्न हुए । उन तीनों रत्नोंकी देव रक्षा करते थे और वे तीनों रत कृष्णकी दोनहार 'लक्ष्मीको 'सुचित करते थे । उन्हें देखकर मथुगका राजा कंस डरने लगा। अभीर वरुण नामके निमित्त जानीसे उनके पगट होनेका फल पूछा । उसने कहा कि इसका सिद्ध करनेवांका आपका नाशक होगा। तब कंसने नगरमें यह घोषणा करा दी कि जो मनुष्य नाग शैरुपा पर चढ़कर एक हाथसे शंखकी

पूरेगा और फिर इस घनुष्यको चढ़ा लेगा उसे मैं अपनी पुत्री दृंगा। श्री कृष्णने जन उन तीनों रत्नोंको प्राप्त किया तब उन्हें तलाश करनेवाले सिगाहियोंने निवेदन किया कि 'नंदगोपके पुत्रने ही ये तीनों काम एक साथ किए हैं।

(१०) शत्रुका निश्चय होजाने पर कंसने उसके जाननेकी इच्छासे नंद गोपको कहला भेजा कि नागगज जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा एक हजार दलवाला कमलका फूल लाकर दो। यह सुनकर् नंद गोवके शोकका पारावार न रहा। उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा फि त ही उपद्रव करता रहता है, अब तु ही कमल काकर राजा कंसको दे। श्रीकृष्णने कहा यह क्या किटन काम है, मैं सभी ले साऊंगा। वे महानागोंसे सुरक्षित रारोवरमें निशंक होकर कृद पड़े। उन्हें शाता देख यमराजके समान नागराज खड़ा होकर टर्न्हें निगलनेके लिये तैयार होगया। वह कोषसे कांव रहा था और श्वासीसे मिसिके कण . फैंक रहा था। ऋष्ण जलसे भीगा हुआ पीतांबर टठा कर टसकी फ्णा पर धोने रुगे । वह नागराज वजपातके समान उस पीतांवरके गिरनेसे छोटे पक्षीके समान हर गया और कृष्णके पूर्व पुण्य कर्मके उदयसे भट्टप होगया। कृष्णने इच्छानुसार कमल तोहे और कंसके पास पहुँचा दिए। कमलोंको देखकर कंसको निश्चय होगया कि मेरा शत्रु नंद गोक्के समीव ही है।

(११) एक दिन कंसने नंदगोगालको कहला मेजा कि तुम भाषने महोंके साथ २ मह युद्ध देखने भाषो । नंदगोग हत्या भादि सब महोंको लेकर निर्मय हो मधुसको चले। नगरमें हुमते ही ं कृष्णकी भोर एक हाथी दौड़ा । वह हाथी मदोन्मत्त यमके समान था। उसे अपनी भोर दौड़ता हुआ देखकर कुमार कृष्णने खड़े होकर उसका एक दांत तोड़ लिया और फिर उसी दांतसे उसे मारने लगे जिससे वह हाथी ढरकर भाग गया। गोवोंको उत्साहित कर वे कंसकी समामें पहुंचे और अपनी सब सेना सजाकर एक नगह खड़े होगए। बलमद्र अपनी भुजाओंको टोकते हुये छुण्णके साथ रङ्गभुमिमें उत्तरे स्पीर इधर उधर धूमने लगे। कंसकी आज्ञासे महा पराक्रमी चाणूर जादि मल ठठे और रङ्गम्मिके चारों जोर वैठ गए। कृष्णने भक्समात् सिंहनाद किया। कृष्णको देखकर कोघित हुआ कंस मल बनकर भाया परन्तु ऋष्णने उसके दोनों पैर पकड कर छोटे मंडेके समान माकाशमें फिगया भौर फिर उसे जमीन पर दे पटका । उसके पाण पखेळ उड़ गये । उसी समय देवोंके पुष्पोंकी वर्षाकी स्त्रीर जयके नगाड़े वजने टगे।

(१२) एक दिन जीवंद्यशा पतिके मरनेसे दु:खी होकर जरासिंधुके पास गई। अपने पतिकी मृत्युके समाचार पिताको सुनाए, सुनकर जरासिंवुको बहुत कोव भाया और यादवोंकी मारनेके छिए अपने पुत्रोंको मेना। यादव भी अपनी सेना सनाकर युद्धको निकले, उन्होंने जरासिंधके पुत्रोंको हरा दिया। तब फिर उसने स्पराजित पुत्रको मेजा, वह भी हार गया । इसके बाद पिताकी माज्ञासे कालयवन नामक पुत्र चलनेको तैयार हुआ।

( १३ ) कालयवनको भाता हुआ सुनकर अग्रसोची यादवोंने हिस्तनापुर, मथुरा और गोकुछ तीनों स्थान छोड़ दिए। कालयवन उनके पीछे २ जा रहा था तन यादनोंकी कुळ-देवता बहुतसा ईघन इक्ट्रा कर बहुत ऊँची लीवाली अग्नि जलाकर एक वृद्धियाका रूप बनाकर मार्गमें बैठ गई। उसे देखकर कालयवनने पूछा कि यह क्या है, तब बुढ़िया बोली कि हे राजन् ! आपके डरसे यादनों सिहत मेरे सब पुत्र इस ज्वालामें पड़कर जल गए हैं। बुढ़ियाकी बातें सुनकर कालयवनने सोचा, निश्चय ही मेरे मयसे सब शत्रु अग्निमें चल गए हैं। वह अपने देशको लीट गया।

(१४) यादवीं की सेना समुद्रके किनारे पहुंची और अपना स्थान बनाने के लिये वहीं पर ठहर गये। फिर कृष्णने गुद्ध सावों से दर्भशाय्या पर बेठ कर विधिपूर्वक मंत्रों का जब करते हुये आठ दिनका उपवास किया। तव नैगम नामके देवने कृष्णसे कहा कि घोड़े के आकारका एक देव आज आयेगा उसपर सवार हो कर समुद्रमें बारह योजन तक चले जाना, वहां पर आपके लिये एक नगर बन जायगा। कृष्णने वैसा ही किया। कृष्णके पुण्य कर्मके उदय और तीर्थकरकी उत्पत्तिके कारण इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने दहीं पर उपी समय एक मनोहर नगरी बनाई। उसका नाम द्वारादती ख्या गया। उसमें विता और बड़े भाइयों के साथ कृष्णने प्रवेश किया। तथा सब यादवों के साथ सुखसे रहने हमे।

(१५) एक दिन मगधदेशके रहनेवाले कुछ वैदय पुत्र समु-द्रका मार्ग भूल कर हारावतीमें सा पहुंचे। वहांकी राजलीला और विभूति देखकर उन्हें बड़ा साध्यर्थ हुसा। उन्होंने वहांसे यहत समझे २ रत्न साथ लिये सौर राजगृह नगरमें पहुंचे। वहां उन्होंने वे रत्न चकरत्नके स्वामी राजा जरासिंधुको भेंट किये। राजाने उन सबका भादर सरकार करके पूछा कि यह रत्नोंका समूह तुन्हें कहांसे मिला। तब उन वैद्य पुत्रोंने कहा कि ''समुंद्रके वीचमें एक बहुत ही सुन्दर नगर है, उसका नाम द्वारावती है, उसमें यादवोंका राज्य है, उसी नगरसे ये रत्न हमें मिले हैं। यह सुनकर जरासिंधु कोवसे अन्वा होकर यादवोंका नाक करनेके लिए अपनी सब सेना लेकर चला।

- (१६) नारदने वड़ी शीवतासे उसी समय श्रीकृष्णक समीप जाकर जरासिंधुके जानेकी खबर सुनाई, सुनते ही कृष्ण शत्रुको मारनेके लिए तैथार होगए। वे अपनी सेना सजाकर जरासिंधुसे युद्ध करनेके लिए चल दिए, उनकी सेनामें पांचों पांडव आदि श्रुवीर राजा थे।
- (१७) जरासिंधु, मीध्म, कर्ण, द्रोण कादि राजाओं के साथ श्रीट्राणके सामने युद्धके लिए पहुंचा। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। जरासिंधुने कृष्णके ऊपर क्षनेक शस्त्र चलाए पर उनका कुछ भी क्षसर नहीं हुआ, तब कोधित होकर उसने उनपर सुदर्शन चक चलाया। चक्र श्रीट्राणकी पदक्षिणा देकर उनकी दाहिनी भुजामें जाकर ठहर गया। श्रीट्राणने उसी चक्रसे जरासिंधुका सिर काट डाला। उनकी सेनामें जीतके नगारे बजने लगे।

(१८) श्रीकृष्णने चक्रारनको भागे रख कर बलदेवजीको

साथ लेकर तीन खंडके विद्याघर, म्लेच्छ तथा देवतार्घोको छपने वशमें कर छिया। वे तीन खंडके स्वामी होकर रहने लगे।

- (१९) श्रीकृष्णकी भायु एक हजार वर्षकी थी। दश घनुष ऊंचा शरीर था। नील कमलके समान शरीरका वर्ण था। चक्र, शक्ति, गदा, शंख, धनुष, दंड भीर तलवार ये उनके सात रहन थे। उनके सोलह हजार रानियां थीं।
- (२०) रत्नमाला, गदा, हल, मूसल ये चार महारत्न बल-देवके थे। उनके भाठ हजार रानियां थीं।
- (२१) एक समय कुछ यादवकुमार बाहर वनकीड़ाको गये थे। वे बहुत थक गये थे, प्यासकी पीड़ा उन्हें बहुत सता रही थी। डन सबने पास ही बावडी देखी। उस बावडीमें नगरकी सब शराव फैंह दी गई थी। उसके पानीको पीकर वे सब गदोन्मच होगये. **उन्हें तन मनकी सुधि न रही। वे मस्त होकर जब लोटे तो उन्होंने** द्वीपायन मुनिको देखा । द्वीपायन मुनिके द्वारा द्वारिका जलेगी ऐसा उन्होंने भगवान नेमिनाथके समवशरणमें सुना था। इसलिए सुनिको देखकर डनके मनमें क्रोध पैदा हुआ। ये द्वीपायनको पत्थरोंस मारने रुगे । मुनिराज बहुत देर तक मारको शांत भावमे सहने रहे परन्तु जब परवरोंकी मार और गालियोंकी वर्षा अधिक बढ़ती गई तर टन्टें क्रीष भागया । उन्होंने संशहर किया कि मेरे योग वहमें यह सारी द्रारिका भरम होजावे । उनके इतना कहते ही शरीगसे एक समिका पुरला निष्टला भौर उसने सारी हारिकाको मस्म कर दिया । येडल श्रीकृष्ण, बरुराम और जात्रुमार ही बचे ।

(२२) श्रीकृष्ण और बंछराम अपनी जान लेकर भागे और जाकर जैगलमें एक पेहके नीचे थक कर पड़े रहे। उन्हें प्यासने सताया। बलराम उन्हें सोवा छोड़कर पानी इंडनेको चले गये। श्री कृष्ण पेडके सहारे लेट रहे। उनके तलवेमें पद्मका चिह्न था, वह द्रसे चमक रहा था। जात्कुमार भी इस वनमें आ निकला। उसने दूरसे चमकता हुआ पद्म देखा। उसे हिरणका नेत्र समझ कर उसने चट कमानपर तीर चढ़ाया स्त्रीर निशाना ताक कर इस तरह मारा कि श्रीकृष्णके पद्मको आर पार कर गया । श्रीकृष्ण चिल्लाए । उनका चिल्लाना सुनकर जरत्कुमार उनके पास भाया । श्रीकृष्णको देखकर उसके होश गुम होगये । श्रीकृष्णने उससे कहा-माई ! बकराम पानी लेने गये हैं, वह न माने पार्ये, इससे पहिले ही तुम यहांसे चले जाओ, नहीं तो वह तुन्हें विना मारे न छोडेंगे । श्रीकृष्णकी भाजासे जरस्कुमार वहांसे चला गया । श्रीकृष्णकी मृत्यु होगई ।

(२३) बलरामने उन्हें देखा तो वे उनके मोहमें पागल होगये। श्रीकृष्णके शबको लेकर वे लगातार छह महीने तक इचर उघर घूमते रहे। जब उन्हें एक देवने आकर संबोधित किया तब उनका मोह छूटा। और उन्होंने श्रीकृष्णका दाह कर्म किया।

(२४) श्रीकृष्ण मरकर तीसरे नर्क गये। बळरामने संसा-रसे उदास होकर तप किया और वे स्वर्ग गए।

# पाठ ८।

# प्रद्युम्नकुमार ।

- (१) प्रद्युझकुमारका जन्म श्रीकृष्णकी प्रधान पटरानी क्रमणीके गभसे हुआ था।
- (२) जिस समय प्रद्युक्तका जन्म हुआ हसी समय उनके पूर्व जन्मका शत्रु धृषकेतुदेव विमानपर वैठा जारहा था। अचानक श्रीकृष्णके महलपर आते ही उसका विमान कक गया, इसने अविध्वानसे अपने शत्रुकी जानकर मायासे महलमें प्रवेश किया और बालक प्रद्युक्तको उटाकर आफाश मार्गसे ले गया। वह उसे मारनेकी इच्छासे एक विशाल शिलाके नीचे रखकर चला गया।
- (३) विजयार्द्ध पर्वतके मेथकूट नगरका विद्यामर राजा कालसमन भपनी रानी सहित घूमता हुआ उस शिलाके निकट भागा। उस शिलाको हिन्ती देखकर उसे अचैभा हुआ। उसने अपने विद्यामकमे शिला उठाई और बालक प्रद्युप्तको उठाकर उसने अपनी रानीको दिया।
- (४) रुक्मिणी तथा कृष्णको पुत्र वियोगका बहुत दुःख हुआ। परन्तु नारदक यह कहनेपर कि १६ वर्ष बाद पुत्र मिलेगा, उनका यह दुःख कम होगया।
- (५) प्रदासकुमार जवान हुये उस समय उन्होंने कालशातुके प्रवलशातु क्षियराजको विजय किया। वे बहुमूल्य भूषणोंसे सजकर महरूको भारहे थे कि उन्हें देखकर रानी कांचनमाला उनार मोहित

होगई। उसने अपनी कामवासनाकी वातें प्रकट की और दो बहुमूहक विद्याएं देनेका वचन दिया। प्रद्युझने विद्याएं तो हे हीं परन्तु उसे माता कहकर प्रणाम किया।

- (६) कांचनमालाकी कानवासना पूर्ण न होनेसे उसने राजासे जाकर कहा कि कुमार मुझसे बलात्कार करना चाहता है। विचार-शून्य राजाने उसकी बात मानकर अपने पांचसी पुत्रोंको हुक्म दिया कि तुम इसे किसी एकांतमें ले जाकर मार डालो।
- (७) वे सभी पुत्र कुमारको मारनेके लिए सोलह मयंकर गुफाओं, वावहियों, तथा वनोंमें ले गए। वहांपर बड़े भयानक राह्मस, यक्ष तथा भजगर आदि रहते थे. वहां जाकर उन राह्मसों, यक्षों और भजगरोंको जीतकर प्रद्युझने भनेक विद्याएं, हथियार तथा भाभूषण प्राप्त किए। जब उन सभी स्थानोंसे प्रद्युझ लाम लेकर जीते लीट आए, तब भन्तमें उन्होंने पातालमुखी वावड़ीमें फंसा कर मारनेका विचार किया। प्रद्युझने प्रज्ञित नामकी विद्याको भपना रूप बना कर वावड़ीमें कुदा दिया और जब वे सब राजकुमार उसे मारने वावड़ीमें कूदे तब प्रद्युझने उस बावड़ीको एक बड़ी शिलासे दक दिया और छोटे पुत्रको नगरमें भेज दिया और वे शिला पर बैठ गये।
- (८) शिला पर बैठे हुये उन्होंने नारदको उतरते देखा। नारदने प्रधुन्नको उनके माता पिता मादिका सारा हाल सुनाया। उसी समय कालसंभव विद्याघरने कोधित होकर मपनी सेना लेकर उसे घेर लिया पर प्रधुन्नने सबको युद्धमें हरा दिया। भौर अंतमें भागा सब सन्ना हाल सुनाया। तब कालसंभवने प्रधुन्नसे समा

मांगी । उन्होंने राजासे द्वारिका जानेकी भाजा मांगी और वे नारदके साथ द्वारिकाको चळ दिये ।

(९) द्वारिका जाकर विद्यासे नारदको तो स्थमें ही रोक दिया और आप बन्दरका रहत घारण कर अकेले ही नीचे आया। अ:ते ही अपनी माता रुक्निगणिकी सीत सत्यभामाका वावन नामका बहु सुन्दर बाग उजाह डाका और उपमें वाव-ड़ीका सब जल कमंडलुमें भर लिया। इसी तरह अनेक प्रकारके कौतृहरू करता हुआ वह क्ष्म हिन्द घारण कर अपनी माता रुविमणीके पास पहुंचा । और कहने लगा कि हे सम्यग्दर्शनको पालन करनेवाली मैं भूखा हूं, मुझे कच्छी तरह भोजन करा। उसके दिए हुए भनेक तरहके भोजन खाए परन्तु तृष्ठ नहीं हुना। तब भन्तमें एक वड़ा मोदक खाकर संतुष्ट होकर वहां वेंठ गया । ट्यी सगय रुक्मिणीने देखा कि असमयमें ही चंग, अशोक आदिके सब फूल फूल गए हैं। उन्हें देखकर रुविमणीको बहुन आश्चर्य हुआ। वह पसलिचित्त होकर पूछने लगी कि नया भाग मेरे पुत्र हैं और नारदके कहे अनुसार टीक समयपर आये हैं। माताको यह यात सुनकर प्रसुराने भवना रहव प्रश्ट किया और माताके नरणोंमें मस्तक नवाया । माताकी इच्छानुभार अनेक तरहकी बावकीइ एँ कर उसे पसन्न किया और वहीं ठहरा।

कुछ समय बाद भारंबत वृहेका रूप बनाकर वह गर्नामें सोरहा और बरुभद्रके जगानेपर भाषने पैर रुग्वेकर टन्टें टगा। फिर मेढ़ेका रूप बनाकर बाबा बसुदेवका घोंट्र तीड़ा और सिंह पनकर बलमद्रको निगलकर भहर्य कर दिया। फिर माताके पास पहुंचा भौर कहने लगा कि तु यहीं ठहरना। उसने भपनी विद्यासे रुक्मि-णीका वैसा ही मनोहररूप वनाया और उसे विमानमें वैटाकर शीव्र ही क्टणके पास पहुंचा और कहने लगा में भापकी पत्नीको हरिलये जाता हूं, यदि सामर्थ्य हो तो छुदाओ। यह बात सुनकर यमके समान श्रीकृष्ण सब सेना लेकर भाये, परन्तु भीलका रूप घारण करनेवाले प्रद्युक्तने मायामयी नरेन्द्रवाल विद्य से सबको जीत लिया। इतनेमें नारद कृष्णके समीप आये और कहने लगे कि भनेक विद्यावाला यह सापका पुत्र है। उसी समय प्रद्युक्तने भी अपना रूप प्रकृष्ट कर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। श्रीकृष्णने बढ़े प्रेमसे उसका आर्लिंगन किया और हाथीपर चढ़कर नगरमें प्रवेश कराया। उन्होंने बहुत समय तक भपना जीवन सुल पूर्वक व्यतीत किया।

(१०) भंतमें गिरनार पर्वतसे मुक्ति लाम किया।

## पाठ ९ । पांच पांडव ।

(१) हिस्तिनापुरके राजा पांडु और घृतराष्ट्र दोनों भाई ये। राजा पांडुके कुन्ती पत्नीसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुनका जन्म हुआ तथा माद्रीसे नकुल भीर सहदेव उत्पन्न हुए थे, यह पांची पांडुके पुत्र पांडव कहलाए।

(२) धृतराष्ट्रके गांच री नामक पत्नीसे दुर्योवन, दुःशापन स्नादि १०० पुत्र उत्पन्न हुए जो कौरव नामसे प्रसिद्ध हुए।

- (३) पांडव और कौरवोंने द्रोण।चार्यके निकट धनुष्य-विद्याकी शिक्षा की थी। इन सबमें भर्जुन धनुष्यविद्यामें बहुत ही-निपुण थे। धन्य चारों पांडव भी वीर और पराक्रमी थे।
- (४) कुछ समयके बाद राजा पांडु संसारसे विरक्त हो।।ए, उन्होंने भपना राज्य घृतराष्ट्रको दिया और युधिष्ठिर भादि पांचों पुत्रोंको उनक सुपुर्द कर दिया। वे साधु होकर जंगलको चले गए। राजा घृतराष्ट्रके निकट पांडव सुखसे रहे।
- (५) कुछ समय बाद राजा घृतराष्ट्र अपने पुत्र कीरबों और पांडबोंको भाषा २ राज्य देकर साधु होगए।
- (६) पांडब बहे प्रतापी थे, वे भपने धनुप वाण और सहय-वेधसे बहे २ राजाओंको चिकत करते थे। दुर्योधन लादि कौरवोंसे पांडवोंका प्रताप न देखा गया, उनका वैर विरोध परस्वर बढ़ता ही गया। कौरव चाहते थे कि हमें सारा राज्य प्राप्त हो इसिट्ये कीर-वोंक मारनेकी चेष्टामें कमे रहते थे। परन्तु उत्परसे प्रीति ही दिखकाते थे और उनक साथ सुंदर २ पदेशोंमें क्रीड़ा करते थे।
- (७) माथे राज्यको भोगते हुये पांडव और कौरव एक दिन सभाभवनमें बेठे थे। उस समय कौरवीने कहा कि हम सी गई हैं और पांडव केवल पांच भाई हैं। इसलिये साधा २ राज्य नहीं वट सकता। राज्यके १०५ भाग किये जांय भीर इन्हें ५ भाग देकर हमें १०० भाग दिये जांय। इससे भीम बहुत क्रोधित हुमा परन्तु. युधिष्ठिरके समझानेसे वह शांत होगया।

- (८) एकवार दुर्योवनने कपटसे लाखका महल बनवाया। वह महल पांडवोंको रहनेके लिये दे दिया गया।
- (९) एक समय जब पांडव सोये थे, आधीरातको कीरवीने उस महलमें भाग लगवादी । पुण्ययोगसे पांडवींको जमीनके नीचे एक सुरंग मिल गई। वे सुरक्षके मार्गसे निकलकर वाहिर होगये। लोगोंने समझा कि पांडव जल चुके हैं, इससे सबको दुःख हुआ।
  - (१०) पांडव नाहाणका वेप रखकर आगे चलकर गंगाके किनारे पहुँचे। वे एक नावपर चढ़कर गंगाके उस पार चलने लगे। नाव वीचधारमें पहुँचकर अचल होगई। धीवरसे पूलनेपर पांडवोंको मालम हुआ कि यहां तुंहिका नामक जलदेवी रहती है, वह नावको रोककर मेंट मांगती है, इसे मनुष्यकी बलि चाहिए। यह सुनकर पांडवोंको बहुत दुःख हुआ। इसी समय भीम समको सान्तवना देता हुआ गंगामें कूद पड़ा। तुंडी भयंकर मगरका रूप रखकर आई, दोनोंमें भयंकर युद्ध हुआ, अन्तमें भीमकी मारसे व्याकुल होकर तुंडी भाग गई। भीम गंगाको तैरकर आगया।
- (११) गंगा पार कर पांडव अनेक स्थानोंपर अमण करते हुए अपने पराक्रमका परिचय देते एक वनमें पहुँचे। वहां एक पिशाचसे - युद्ध कर भीमने दिंडवा नामक कन्याकी रक्षा की और उससे पाणिप्रहण किया, जिससे घुटुक नामक पुत्र हुआ। वहां भी भीमने भीमासुर नामक राक्षसको जीता।
  - (१२) अमण करते हुए पांडव माफन्दी नगरी पहुंचे। - वहांका राजा द्वपद था, उसकी द्वोपदी नामकी युवती कन्या थी,

राजाने उसका स्वयंवर रचा था । स्वयंवरमें दुर्योवन, कर्ण, यादव ष्पादि सभी राजा छाए थे। बाह्मण वेषघारी पांडव भी वहां छा पहुँचे । राजाने घोषणा की कि जो कोई गांडीव घनुपको चढ़ाकर राधावेध करेगा वही कन्याका वर होगा। किसी भी राजाका साहस धनुष चढ़ानेका नहीं हुआ, तन अर्जुन धनुष चढ़ानेके किए उठा । उसने धनुष चढ़ाकर राषाकी नाकके मोतीको बातकी बातमें वैष डाला, तब द्रौपदीने अर्जुनके गरेमें वरमाला हाली, दैववदाात माला वायुके वेगसे टूट गई जिससे पासमें वेठे हुए चारों पांडवींकी गोदमें उसके गोती पड़े। लोगोंने मूखतावश यह कह दिया कि इसने पांचों पांडवोंको वरा है। इससे अन्य राजा बहुत को धत हुये। उन्होंने अर्जुनसे युद्ध करना चाहा परन्तु सभी परानित हुये। अंतमें द्रोणाचार्य युद्ध करनेको तैयार हुये, तन कर्जुनने धनुषमें एक पत्र चिपका कर उन्हें भारमपरिचय दिया। परिचय प्राप्त होने पर वे तथा सभी राजा बढ़े प्रेमसे मिले और सबने मिलकर परापर क्षमा करा कर कीरव पांडवोंकी मिला दिया। पांडव पांच ग्राम लेकर भलग रहने लगे।

- (१३) एकवार श्रीक्रण्णने अर्जुनको हः रिहा बुलाया। वहांपर श्रीक्रण्णकी बहिन सुमदाको देखकर वे मोहित टोगये। ये सुभदाका हरण कर लेमाए। पश्चात् उसके माथ उनका विवाह हुमा।
- (१४) एक समय दुर्योदनने कपटसे पांडवों हो युराकर उनसे जूमा खेलनेके लिये कहा। दोनोंमें पासा फिक्षने लगा कीर-बोंका पांसा भनुकूल पहता था। परन्तु कभी २ भीगदी हुंकारमे

पांसा टल्टा होजाता था इसिल्ए उन्होंने किसी बहाने मीमको बाहर भेज दिया और युधिष्ठिरका सारा राज्यपाट जीत लिया यहांतक कि युधिष्ठिरने भपनी रानियां और माहयोंको भी रख दिया !

(१५) वे बारह वर्षको अपना सारा राज्य हार चुके थे।
दुष्ट दुःशापन महलमें आकर द्वीरदीकी चोटी पक्ष्ड़कर उसे महलसे
वाहर सभामें खींच लाया। आंसू बहाती और रोती हुई द्वीपदी
समामें लाई गई। इससे भीम और अर्जुन बहुत द्ध हुए परन्तु
युधिष्ठिरने सबको शांत कर दिया और वे सब द्वीपदीको साथ लेकर
बनको चल दिए।

(१६) मिलन वस्त्र घारण कर अनेक स्थानोंपर अमण करते हुए वे विशादनगरमें पहुचे । उनसे नारह वर्ष अमण करते हुए व्यतीत होचुके थे, भन एक वर्ष वे वेष बदलकर यहीं विताने लगे । युधिष्ठिरने भोजन बनानेवाले रसोहया, भर्जुन नाटककी नाथिका, नकुल घोड़ोंका रक्षक, सहदेव गोवन चरानेवाला और द्रौपदी मालिन बनकर रहने लगी।

(१७) एक समय विराटके साले कीचकने द्रौपदीको देखा, वह उसप् भासक्त होगया । जहां द्रौपदी जाती वहां वह उसके पीछे २ जाता और कामसे भन्धा होकर उसके साथ प्रेमकी वार्ते बनानेका यत्न करता । उसका यह कछिपत हाल देखकर द्रौपदीने उसे बहुत डांटा पर कीचकने इसपर कुछ घ्यान नहीं दिया । इसके बाद एक समय किसी एक सने मकानमें उस दुष्टने द्रौरदीका हाथ पकड़ छिया और उससे भश्लीलताकी, बार्ते करने, लगा । उस वीर



नेइसवें नोधेकर भी १००८ भगवान पार्शनाय !



नारीने झटका मारकर हाथ छुट्टा छिया छौर युधि छिन्के पान जाकर उस दुछके दुष्कःयको कहा । द्रौपदीकी वार्ते सुनकर युधि छन्दी भांखें चढ़ गई. वह उसे सान्त्वना देने करे । भीम द्रौरदीके ऊरर इस भत्याचारको सुनकर लाल होगया और कीचकके मारनेको तैयार होगया। उसने द्रौपदीमें कहा, कि तुम जाकर हसमें कल रातको बनके एकांत स्थानमें भानेके लिये संदेत कर लाओ। द्रौपदी कीचकके पास गई और उसने उस कपटीमें कहा कि में भापको चाहती हं, भाप रात्रिके समय नाट्यशालामें भाना। रात्रि होने पर भीमने स्थीका वेष धारण किया और उसने भीमका हाथ पकड़ा। भीमने उसे तुरन्त ही पहड़ कर जमीन पर पटक दिया। जिससे उसका उसी समय देहांत होगया।

(१८) इसी वीचमें दुर्योधनने स्वयंशके कारण जवने सेवकोंको पांडवोंकी खोजमें मेजा और भीष्मिपनाम्हने पांडवोंको फिरसे हिस्तनापुर बुलानेकी सम्मति दी। इसी समय णविचारी जालंघर राजाने कहा—िक विराटका प्रचंड पक्ष गती कीचक किसी गंधवें द्वारा मारा गया है, इसलिए में विराटकी गीहरण करूंगा। उसने जाकर खालोंसे सुरक्षित गोकुलको हर लिया। विराटने परनी सेना लेकर जालंघरसे युद्ध करनेको पहुंचा। उसने ज लंघरकी सेना नष्ट कर भयंकर बाणोंकी वर्षा कर जालंघरको पहुंच। उसने ज लंघरकी सेना नष्ट कर भयंकर बाणोंकी वर्षा कर जालंघरको पहुं हिया। जालंघरके पक्ष जानेसे दुर्योधन कोधित होकर सेना महित युद्धके

लिए विराट देशको चला मौर उसका सारा गोषन हर लिया। विराटका पुत्र मर्जुनकी शरणमें माया और द्रोणाचार्य, तथा भीष्म-पितामहके समझानेपर भी कौरव पांडवोंमें मयानक युद्ध लिड़ गया और पांडवोंने कौरवोंको हराकर पीछे लौटा दिया।

- (१९) विराटको निश्चय होगया कि ये पांडव हैं, तब उसने भगवनी पुत्री उत्तराका मिमनयुके साथ विवाह कर दिया। पांडव वहांसे चल दिए और द्वारिका ण्हुंचे।
- (२०) द्वारिका जाकर अर्जुनने कौरवोंके छलको छण्णजीसे कहा। कृष्णजीने दुर्योवनके पास एक दूतके द्वारा संदेशा भेजा कि जाप मान छोड़कर कपट रहिन होकर संधि कर छीजिए और आधा आधा राज्य बांट छीजिए। दुर्योधनने दूतको राज्यसे निकाल दिया और एक पैर पृथ्वी देनेसे भी इन्कार किया। इसके बाद ही पांडव यादेवों संहित कौरवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारीमें दग गए।
- (२१) पांडर्नोके पक्षमें श्रीकृष्ण ये और कौरनोंके पक्षमें जरासिंधु था। पांडव श्रीकृष्णके साथ २ मसंख्य सेना लेकर कुरु-क्षेत्रमें भापहुंचे। जरासिंधुने भपनी सेनामें चक्रत्यूहकी रचना की और पांडर्नोकी सेनामें ताहर्यन्यूर रचा गया। थोड़ी देखें दोनों सेनाओं में मयंकर युद्ध होने लगा।
- (२२) अर्जुनके पुत्र सिमन्युने चकव्यूरको भेदकर कौर-चौंकी सेनःमें प्रवेश किया सीर एक सणमें ही अपने व णोंसे सेनाको चेम डाला तन गांगेय सीर शच्य सादि महारथियोंने सिमन्युके

सामने जाकर उसे रोका । इसी समय कौरवों और वांडवोंमें भयेकर युद्ध हुआ जिसमें भनेक महारथी मारे गए ।

(२३) शिखण्डी द्वारा भीष्मिवितामह मारे गए और जय-द्रथके द्वारा वीर अभिमन्यु मारा गया। इनकी मृत्युसे कौरव और यांडव दोनोंकी सेनामें महा शोक छागया। दूसरे दिन अर्जुनने जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की। यह अर्जुनके द्वारा मारा गया। इसी प्रकार कीरवोंके द्रोणाचार्य, शरूप, दर्ण खादि महा प्रतापी सभी योद्धा गारे गएं। अंतमें भीषकी गदा द्वारा दुर्योवन भी मारा गया और श्रीकृष्ण द्वारा जरासिंधुका वध हुआ।

(२४) द्रोण, कर्ण भादिको मृत्युके मुंदमें पहें देखकर पांडव, श्रीकृष्ण तथा बल्देव बहे शोकाकुरू हुए, उन्होंने उसी समय उनकी दश्य किरपांकी। पांडवोंको हस्तिनापुरका राज्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया।

(२५) बहुत समय तक राज्य करने हे बाद पांचों पांडवोंने श्री नेमिनाथस्वामीके पास मुनि दीक्षा धारण की।

(२६) एक समय जब वे ध्यानमें महा घे तब कुमुर्धर नामक राजपुत्रने उनगर महा उपसर्ग किया। उनके शरीर पर लोहेके जेवर गर्म करके पहनाए, परन्तु वे सब अपने भारमध्यानमें महा होगए।

(२७) युधिष्ठर, भीन खौर कर्जुनने मोझ प्राप्त किया लौर -नकुल सहदेव सर्वार्थसिद्धिमें बहिमिन्द्र हुए ।

#### पाठ १०।

# पित्रभक्त भीष्मपितामह।

- (१) कुरुजांगल देशके राजा शान्तनु तथा रानी गंगाके गर्भसे देववतका जनम हुमा था । भाप नहे बलवान, साइसी. इह प्रतिज्ञ और पितृमक्त थे।
- (२) एक समय राजा शान्तनु गंगानदीके किनारे कीड़ाके लिए जा रहे थे, वहां उन्होंने घीवरराजकी कन्या सत्यवतीको देखा। सत्यवती वही ही सुन्दर और माकर्षक थी। उसे देखकर राजा उसपर मोहित होगए । वे अपने मंत्रीके साथ घीवरराजके यहां गए। वहां राजाके मंत्रीने धीवरराजसे अपनी कन्याका विवाह महाराज शान्तनुमे कर देनेको कहा । घीवरराजने अपनी कन्या देनेसे इन्कार किया। उसने कहा कि सावके पहली रानीसे एक महाप्रवापी पुत्र है. वह राज्यका स्वामी होगा। और मेरी कन्याके जो पुत्र होगा वह उसका दास बनकर रहेगा। इसलिए मैं भवनी कन्या नहीं दे सक्ता। राजा वापिस चले आए, परन्तु सत्यवतीके न मिलनेसे उनको वही वेदना हुई।
- (३) पिताकी वेदनाका हाक देववतको माल्यम हुआ। वे घीवररानके यहां गए और पितानीको अपनी कन्या देदेनेका आग्रह किया। परन्तु घीवरराजने कहा कि सापके होते हुए मैं अपनी कन्या नहीं देसका।

- ( १ ) देवनतने धेवाराजसे कहा कि आप निश्चित रहिए।

  मैं अपने राज्यका अधिकार छोड़ता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि
  आपकी कन्यांका पुत्र ही राज्यका स्वामी होगा। घीवरराजने कहा—
  यह तो ठीक है, परन्तु आपका विवाह होगा और आपके जो
  संतान होगी उसने कहीं राज्य छीन छिया तो मेरी कन्याके पुत्र
  क्या कर सकेंगे ? यह सुनकर देवनत कुछ ममयको विचारमें पड़
  गए। फिर वह दृढ़तापूर्वक बोले- घीवरराज! में तुम्हारी यह आशंका
  भी दूर किए देता हूं। लो, तुम सुनो, देवता सुने, और सारा
  संसार सुने। में आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि में आजीवन विवाह
  नहीं कराऊंगा, और जीवनमर न्रहाचारी रहूंगा।
- (५) देवव्रतकी यह कटिन प्रतिज्ञा और विताकी भक्ति देखकर धीवरराज माश्चर्यमें पड़ गया। उसने भवनी कन्या राजा शांतनुको देना स्वीकार की। उसी दिनसे देवव्रतका भीष्य नाम पड़ गया।
- (६) भीष्मका विवाह काशीनरेशकी धन्या लंबा तथा खंबालिकासे होना निश्चित था, परन्तु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाको जीवन भर बड़ी हदतासे निवाहा । उन कन्याओंने भीष्मको अपनी प्रतिज्ञासे प्रतिज्ञासे पर्वतासे निवाहा । उन कन्याओंने भीष्मको अपनी प्रतिज्ञासे पर्वतासे कर्डवार चलित करना चाहा, परन्तु ये अपनी प्रतिज्ञासे निश्चक रहे । ब्रस्वर्यक प्रतापसे उनमें अद्वितीय शक्ति और तेल था । वृद्धादस्थामें भी उनकी वीरता और साहसकी समानता करने-वाला कोई व्यक्ति नहीं था ।

### पाठ ११ ।

## एक मांसमक्षी राजा।

- (१) अतपुर नगरका राजा वक था। उसे सांसमक्षणका दुर्वेसन पड़ गया था। वह गुप्त रूपसे मांसमक्षण किया करता था।
- (२) एक्वार उसके रसोइएने मांस पकाकर रक्ला । इसी समय एक कुत्ता उसे उठा कर लेगया । रसोइएको वही चिंता हुई। वह इम्शान्स्मिने गड़े हुए एक बालकके शरीरको लेकाया और उसका मांस राजाकी खिलाया। राजाकी वह मांस बहुत स्वादिष्ट क्या और उसने अपने रसोहएसे कहा कि मुझे इसी पकारका मांस खिलाया करो।
- (३) रसोइया कुछ छोम देकर अपने यहां नगरके नाल-कोंको बुलाता और अन्तमें एक बालकको एकांतमें मार कर उसका मांस राजाको खिलाता।
- ( ४ ) कुछ समय बाद नगरके बारुक कम होने रुगे तब नगरनिवासियोंने बालकोंकी खोज की। खोज करने पर उन्हें राजाके मांस भक्षणका पता लगा । उन्होंने मिलकर राजाको राज्यसे निकाल दिया ।
- (५) बक राजा जंगलोंमें रहने लगा भौर नगरमें जाकर मनुष्योंको पश्र कर खाने लगा। वह बहुत बलवान था इसलिए उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। तब नगरनिवासियोंने

उसके लिए प्रत्येक घरसे एक २ मनुष्यकी वारी बांव दी। सौर वारीके दिन एक मनुष्य उसकी भेंट होने लगा।

(६) एक समय एक वैश्य स्त्रीके पुत्रकी वारी थी। उसके वही भकेला पुत्र था, इसलिए वह उसके वियोगमें दुःखी होकर विलाप कर रही थी। उस वैश्य स्त्रीके यहां उस दिन पांचों पांडव तथा माता कुन्ती ठहरी थी, उसने उसका दुःख सुनकर उसका कारण जानकर भीगको सभी हाल सुनाया। भीम सबको दिलासा देकर वकरास्त्रसके पास निभेय होकर गया। भीमने वक्से युद्ध किया भीर उसे पृथ्वीर पछाड़कर उसकी छातीपर चढ़ गया। वक्षने छान मांगी और मांस न खानेकी भित्रज्ञा की तब भीमने उसे छोड़ दिया। उस दिनसे बक्षने फिर कभी मांस नहीं खाया।

#### पाठ १२।

# बारहवें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त।

- (१) काषित्यनगरके राजा ब्रह्मरध रानी चृत्यदेवीके गर्भसे ब्रह्मदत्तका जन्म हुना था। उनका शरीर मात धनुष्य ऊंचा स्पीर सी वर्षकी साथु थी।
- (२) इनके चौदह रान और नवनिधिए मादियाँ। इन्होंने छहों खण्डोंको विजय किया था। बत्तीमहजार राजा इनके माधीन थे। छञ्चानवेहजार रानियां थीं।
  - (३) एक दिन चकदर्ती भीजन करने बैठे, उम समय

रतोइएने खीर परती, खीर कुछ गर्म थी,, इतनी गर्म खीर देखकर गुस्सेसे उस वर्तनको रसोइएके सि।पर दे मारा, रसोइया मरकर ·व्यंतरदेव हुआ I

(४) भपना पूर्वजनमका हाल जानकर वह व्यंतर सन्या-·सीके वेषमें राजाके पास भाया भीर बहुतसे फल लाया। राजाको 'फन स्वादिष्ट लगे, उसने फलोंकी उत्पत्तिकं विषयमें पूछा। सन्या-सीने कहा-महाराज ! मेरा घर टापुमें है, वहां एक सुन्दर बगीचा है, उसीके ये फल है। राजा सन्यासीके साथ टापूकी झोर चला। जब बह समुद्रके बीचमें पहुंचा तब उसने राजाके मारनेकी उसे समुद्रमें डुवोना चाहा, परन्तु णमोकार मंत्र जपनेके कारण वह उसका क्कछ न कर सका। अन्तमें बहादत्तने व्यंतरके कहने पर णमोकार मंत्रका अपमान किया, जिसमे उसने चक्रकाँको उसी समय मारकर समुद्रमें फेंक दिया। चक्रक्ती मरकर सातवें नरक गया।

#### .पाठ १३।

# भगवान पार्श्वनाथ।

#### तेईसवें तीर्थंकर।

- (१) भगवानु नेमिनाथके मोक्ष जानेके बाद तेरासी हजार सातमी पचास वर्ष बीत जाने पर मगवान् पार्श्वनाथ हुए ।
- (२) भगवानुके पिनाका नाम विश्वसेन और माताका नाम ज्ञाबादेवी आ । ये बनारसके राजा काश्यपगोत्री थे।

- (३) भगवान् पार्श्वनाथ वैशास्त हिनीयाके दिन विशाखा नक्षत्रमें गर्भमें आए। माताने सोलहस्वप्त देखे। गर्भमें भानेके छह माह पहिलेसे जन्म होने तक देवोंने रजवर्षा की और गर्भमें आने पर गर्भकल्याणक उत्सव मनाया। माताकी सेवामें देवियां रहती थीं।
- (४) पीप स्टब्णा एकादशीको भगवान् पार्धनाथका जनम सुभा। इन्द्रादि देव भगवान्को सुमेरुपर लेगमे। और जनमबल्या-णक उत्सव मनाया। भाष जनमसे ही मतिज्ञानादि तीन ज्ञान-युक्त थे।
- (५) स्नापकी भाग्रु सौ धर्पकी थी सीर शरीर नौ हाथ ऊंचा था। स्नापके शरीरका धर्ण हरित था।
- (६) एक दिन कुमार खबस्थामें आप सब संगके माथ कीड़ा करने नगरके बाहिर छाश्रम बनमें गए थे। वहां महीपाल नगरका राजा जो अपनी पटमानीके वियोगमें दुखी हो दर तपती हो गया था पंचा मिके मध्य बैठा, तपश्चमण कर रहा था। उमे देलकर छाप उसके समीप गये और उसे विना ही नमस्कर किये खदे रहे। छपना इस तरह छनादर देखकर महीपाल तपस्वीको कोष छाया और वह विचार करने लगा कि में गुरु हूं, कुलीन हूं, तपी-चृद्ध हूं, और इसकी गानाका पिना हूं। तौभी हम मूर्ष कुमारने मुझे नमस्कार नहीं किया। इस तरह कोधित होकर उस मूर्त तपस्वीने शांत हुई अग्निमें डालनेके लिये उक्दी काटनेको एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाई। तब अवधिज्ञानसे जानकर कुमार पाय्वनाभने

कहा कि इस लक्ष्मीको मत काटो, इनमें एक संप और सर्पिणी हैं। भाषके रोकनेपर भी उस तपस्वीने कुल्हाड़ी चलाई। उसकी चोटसे उस लक्ष्ड़ीमें बैठे हुए स्व सर्विणीके दो दुक्ड़े होगये। उसे वेलकर भावने कहा कि इस अज्ञान तबसे इस लोकमें दु.ख होगा और परलोक्सें भी दुःख मिलेगा। तुम्हें इम वातका अभिमान है कि मैं गुरु हूं, तपस्वी हूं, परन्तु तुमने अज्ञानतासे इन जीवोंकी हिंसा कर डाली। ये वचन सुनकर उस तपस्वीको और भी कोच भाया । वह बोला कि तुम मेरे तपश्च णकी महिमा नहीं जानते इसीलिए ऐसा कहते हो, मैं पंचाशिक मध्य बैठता हूं, वायु भक्षण कर जीवित रहता हूं, ऊपरको भुनाकर एक ही पैरसे बहुत देरतक कटकता हूं। इस तरहके तप्श्राणमे और अधिक तपश्चरण नहीं होसकता । तब कुमारने इंसकर कहा-हमने न तो भागको गुरु ही माना है स्त्रीर न तिग्स्कार ही किया है। किन्तु जो साम-सागमको छोड़कर ननमें रहते; मिध्यात्व, कोच, मान, माया, लोम और हिंसा करते हैं, उन्हें विना सम्याज्ञानके कायक्केश दु:खका ही कारण होता है। इस तरह आपके कहनेपर उस विरुद्ध बुद्धिवाले मूर्व तपस्वीने पहिले जन्मका वैर संस्कार होनेके कारण दुष्ट स्वभावसे कुछ ध्यान नहीं दिया । तब कुमारने सर्प सर्विणीको समझाकर समताभाव घारण कराया और उन्हें णमोकार मंत्र दिया। वे दोनों मरकर बड़ी विभूतिके घारी घग्णेन्द्र पद्मावती हुए।

(७) एक दिन भवधिज्ञानसे अपने पूर्वभवींको जानकर भापको वैराग्य उत्पन्न हुआ तन लीकान्तिक देवोंने आकर स्तुति की। और इन्द्रादि देवोंने दीक्षा करुयाणकका महोत्सव किया।

- (८) पार्श्वनाथ मगवानने विमका नामकी पालकीमें वैटकर मध्यवनमें जाकर पीप कृष्ण एकादशीको तीनसी राजामोंक साथ दीक्षा घारण की । उसी समय मापको मनःपर्येय ज्ञानकी उत्पत्ति हुई। तीन दिनका उपवास कर गुरुमसेटपुष्के राजा घन्यके यहाँ माहार लिया । इन्द्रादि देवोंने राजाके यहाँ पंचाश्चर्य किये । चार गाह तक आप छट्मस्थ अवस्थामें रहे ।
- (९) एक समय सात दिनका योग धारण कर वे टमी वनमें देवदारुके वृक्षके नीचे धर्मध्यानमें लग रहे थे। इसी समय वह महाबल तप्रवी जो खोटे तपसे म्रकर संवर नामक ज्योतियी देव हुमा था, आकाश मार्गसे जा रहा था, परन्तु भगवानके ऊपरसे जानेके कारण उसका विमान रुक गया । तब उमने विभंगावधिसे पार्श्वनाथजीको जानकर पहले भवके बैरका संस्कार होनेक कारण वह बड़ा कोधित हुमा। उस दुर्वुद्धिने बड़ा भयंकर शब्द किया और घनघोर वर्षा की । वह सात दिन महा गर्जना छोर महा वर्ण करता रहा। इसके सिवाय उसने परधरोंकी वर्षा मादि मनेक तरहके महोपसर्ग किए । भवधिज्ञानमे उस उपसर्गको जानकर वसी समय पदावतीके साथ घरणेन्द्र साया और दैदीप्यमान स्लेकि फणामंडरमे उसने नारों ओरसे दक्कर भगवानको ऊपर वटा लिया तथा टसकी देवी पद्मावती भपने फणाओं समृहका दलमयी छत्र बनाकर बहुत कंचा वठाकर खड़ी रही।

- ्र (१०) भगवानने ध्यानमें तलीन होकर चैत्र कृष्णा १४को वैवनज्ञान प्राप्त किया ।
- (११) इन्द्रादि देवोंने भाकर समोशरणकी रचना की।
  -वह संवर नामक ज्योतियी देव भी अत्यंत शांत होगया भीर
  मिथ्यात्व छोड़कर उसने मगवानकी प्रदक्षिणा की और सम्यग्दर्शन
  स्वीकार किया।
  - (१२) भगवानकी समामें इस मांति चतुर्विच संघ था-

१० स्वयंभुव छ।दि गणवर

३५० पूर्वधारी मुनि

१०९०० शिक्षक मुनि

१४०० अवधिज्ञानक धारी

৩५० मन: पर्ययज्ञानी

१००० के वनज्ञानी

१००० विक्रिया ऋद्धिके घारी

६०० वादी मुनि

३६००० सुलोचना भादि भायिका

१००००० श्रावक

३००००० श्राविकाएं

(१३) भायुके एक मास शेष रहनेतक भापने समस्त आर्येल गडमें विहार किया और विना इच्छाके दिन्य ध्वनिद्वारा अमोंपदेश भादिसे प्राणियोंका हित किया। (१४) जन मायुका एक मास शेष रहा तन दिव्यध्वनि-होना बन्द हुई और सम्मेदशिखर पर्वेतपर इस एक माहमें शेष-कर्मीका नाश कर छत्तील मुनियों सहित श्रावण शुक्का सप्तमीको मोझ-पधारे । इन्द्रादि देवोंने निर्वाण कल्याणक किया।

#### पाठ १४ ।

## भगवान् महावीर्।

#### चौवीसवें तीर्धकर।

- (१) भगवान् पार्श्वनाथके बाद दोसी पचास वर्ष बीत जाने पर श्री महाबीर भगवान्का जन्म हुआ।
- (२) भगवान्क पिताका नाम सिद्धार्थ भौर माताका नाम रानी प्रियकारिणी था। भाष कुंडलपुरके राजा इदवाकु वंशी थे।
- (३) भपाद शुद्धा ६ को भाग गर्भमें भाए। गर्भमें शाने के छह माह पूर्वसे जन्म होने तक स्वर्गसे रस्नोंकी वर्ष होती रही। देवियां माताकी सेवा करने लगीं। गर्भमें भाने प्रताने सोलह स्वप्न देखे। इन्द्रादि देवोंने गर्भक ल्याणक रसव मनाया।
- (४) भापका जन्म चैत्र सुदी १३को हुमा। जन्ममे ही भाप तीन ज्ञानके घारी थे। इन्द्रादि देवोंने भापका जन्मकरणणका उत्सव मनाया।
- (५) भाषकी भायु ७२ वर्षकी थी और शरीर मात हाय ऊंचा था। आपके लिए बस्नाभूषण स्वर्गसे साते थे और बहांमे देवगण कीड़ा करनेको भाषा करते थे।

- (६) एकवार संजय और विजय नामकें दो चारण मुनियोंको किसी पदार्थमें सेदेह उलक हुआ। वे भगवानके जनमके बाद ही उनके समीप आए और भगवानके दर्शन मात्रसे ही उनका -संदेह दूर होगया इसिकए उन्होंने वडी भक्तिसे उनका सन्मति नाम रक्खा ।
- (७) एक दिन इन्द्रकी सभामें देवोंमें परस्पर यह इथा चली कि इस समय सबसे शूरवीर श्री दर्धमान हवामी हैं। इसे -सुनद्दर संगम नामक एक देव उनकी परीक्षाके लिए आया। उस समय भगवान महाबीर वालकोंके साथ वनमें वृक्षपर चढ़ने उतरनेका खेल खेल रहे थे। उस देवने उन्हें दरानेकी इच्छासे महा भयंकर नागका रूप धारण किया और वह वृक्षकी जहसे लेकर एकंघतक लिपट गया। उसे देखकर सब बालक इस्से घबड़ाकर बृक्षसे पृथ्वीपर -कुदकर भाग गए। उस समय वालक वीरनाथ उस महा भयानक -सर्वके मस्तकपर बैठ गए। उस देवने भगवानुका महावीर नाम रखकर उनकी स्तुति सौर भक्ति की।
- (८) माप तीस वर्षतक कुमारकालमें रहे । भापका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन मतिज्ञानके विशेष क्षयीपशममे उन्हें भारमज्ञान प्रगट हुआ। उस समय यज्ञमें जीव होमे जाने रुगे थे, -बल्टिदानके नामसे जीवोंकी बलि दी जाती थी और घोर हिंसाके भाव फैल गए थे। इन सब नातोंको देखकर उनका हृदय करुणासे भर भाया, उनके मनमें संसारसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसी समय लौकान्तिक देवोंने भाकर नियंगानुसार उनकी स्तुति की और

- इन्द्रादि देवोंने आकर उनका दीक्षा कल्याणक उत्सव मनाया।
- (९) अगहन वदी १० के दिन पंड नामके वनमें दीख़ा धारण की, उसी समय भाषको मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्ति हुई।
- (१०) तीन दिनका उपवास कर कुल ग्राम नगरके राज्ञा कुलके यहां भाहार लिया । देवोंने राजाके घर पंचाश्चर्य किए।
- (११) एकदिन विहार करते हुये भगवान महावीरने सित्-मुक्तक नामक इनशानमें प्रतिमायोग घारण किया। उन्हें देखकर महादेव नामफ रुद्रने उनके घेर्यकी परीक्षा लेनेके लिये महा उपमर्ग किया। उसने अपनो विद्याके बलसे अंधेग कर दिया। फिर अनक वेताल भाकर तीक्ष्ण दांतींको निकाल मुद्द फाइ अरयंत भयानक रूपसे नाचने लगे। इटोर शठः, अट्टहास्य तथा विदराल टिप्टमं देखकर डराने लगे। इसके बाद सर्प, हाथी, सिंह, अहा और वाय भादिके साथ भीलोंकी सेना बनकर लाई और घोर जल्द करने लगी। इस तरह अपनी विद्याके प्रभावसे उस गहादेवने अनेक भयानक उपसर्ग किए, परन्तु वह भगवानके चित्तको समाधिमे नहीं हिंगा सका । उस समय उसने भगवानका नाम अतिवीर स्वसा और भनेक तरहकी स्तुति तथा नृष्य किया और भिमान छोड-कर अपने स्थानको चलागया।
- (१२) एक दिन कीशांबी नगरीमें भगवान मह दीर खाटा-रके लिए भाए। उन्हें देखकर चन्दना नामक महामती राजदन्या जो वृष्भदत्त सेठके यहाँ कैदमें थी, मिट्टीके सकीरेमें कीदों हा भात रसकर भाहारके लिए खड़ी हुई। भगवानको देखने ही उसकी

सांकर्के सन बन्धन ह्र गए। मिक्त रससे नम्र होकर चन्दनाने नवधाः मुक्तिसे उनका पड़गाहन किया। उसके शीलके माहात्म्यसे मिहीका संकीरा सुवर्णका होगया और कोदोंका मात चांवर्लोका होगया। उसने विधिपूर्वक मगवानको माहार दिया इससे उसके यहां पंचार्थ्य हुए।

(१३) वारह वर्षतक छदास्य अवस्थामें रहकर आपने तप्राण किया। वैशाख सुदी १० के दिन मनोहर नामक वनमें शाल वृक्षके नीचे उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्रादि देवोंने समवशरणकी रचना की और ज्ञान कर्याणक उत्सव मनाया।

(१४) तीन षण्टे तक मगनान्की दिन्यध्वनि पद्मट नहीं हुई। इन्द्रने दिन्यध्वनि न होनेका कारण जान लिया कि गणधर न होनेके कारण ही दिन्यध्वनि नहीं होती है। वे उसी समय गौतम गणधरकी खोजमें जाहाणका रूप पारणकर ब्राह्मण नगरके शांहिल्य ब्राह्मणके गौतम नामक पुत्रके पास भाए। गौतम वेद वेदाङ्गोंके ज्ञाता महा बुद्धिमान थे। गौतमके पास भाकर इन्द्र ब्राह्मणने कहा कि मेरे गुरु एक श्लोक कहकर समाधिमें मझ होर ए हैं, भाप यदि उस श्लोकका अर्थ वतना सके तो नतला दीजिए।

गौतमने कहा—साप शोक कहिए, मैं उसका अर्थ अवस्य ही बतलाहुंगा। तब ब्राह्मणने कहा—पहले आप इस तरहकी प्रतिज्ञा करें कि अगर आपने मेरे शोकका अर्थ बतलादिया तो मैं आपका शिष्य होजाऊंगा और अगर आपने अर्थ नहीं बतलाया तो आपको मेरे गुरुका शिष्य बनना पहेगा। गौतमने इस बातको स्वीकार



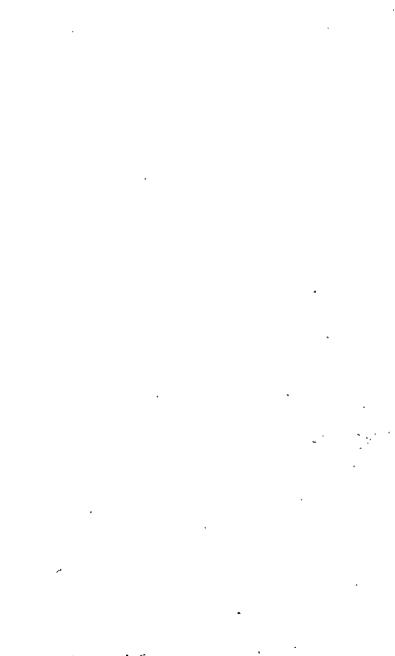

किया। तब त्राह्मणने एक श्लोक पढ़ा निसका मर्ध गीतमकी समझमें नहीं साया तब उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरुके पास मुझे ले चलो, में वहीं इसका अर्थ बतलाऊँगा। इन्द्र गीतमको मगवान्ः महावीरके समोशरणकी ओर लेचला। मानस्तंमको देखते ही गौतमका मानभंग होगया । उसका मन सरल होगया । समोशरणमें जाकर भगवान महावीरकी शांत सुदाका दर्शन करते ही उनका मिथ्याख नष्ट होगया । उसने भगवानको बढ़ी भक्तिसे नगरकार किया और उनसे धर्मका स्वरूप पूछा। धर्मका रहस्य जानकर् उसने तुस्त ही दीक्षा धारण की और अपने पांचसौ शिष्योंको भी दीक्षा दिलवाई । परिणामोंकी विशेष विशुद्धिके कारण उसी समय उन्हें सात ऋद्भियां प्राप्त हुई । श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके दिन सबेरेके समय उन्हें सब अंगोंका ज्ञान होगया और उसी दिन संध्याको सब पूर्वीके मर्थ और पर्दोक्ता ज्ञान होगया । वे भगवान महावीरके प्रथम गणधर हुए।

(१५) भगवान महावीरने ३० वर्षतक अनेक देशों में अगण कर अहिंसा भर्मका उपदेश दिया जिससे सारे भारतवर्षसे यज्ञ और बलिदानकी प्रधा नष्ट होगई।

(१६) मापके समोशरणमें इस मक्षार चतुर्विध मंप था-

११ गौतम सादि गणपर

३११ हादशांग ज्ञानके पती

९९०० शिक्षक मुनि

१३०० भदधिज्ञानी

९०० विक्रिया रिद्धिके घारी ५०० मन:पर्यय ज्ञानके घारी ४०० वादी मुनि ७०० केवलज्ञानी

80000

३६००० चन्दना आदि आर्थिकार्थे १००००० श्रावक

३००००० श्राविकार्ये

(१७) जब मायुका एक मास शेष रहा तब दिव्यध्विन होना बंद हुआ और पावागिर पर्वतपर इस एक माहमें शेष कर्मोका नाशकर कार्तिक छण्ण अमावश्याको मोक्ष प्राप्त किया। इन्द्रादि देवोंने निर्वाण उत्सव मनाया। इसी दिन संध्याको श्रीतम गणघरको केवलज्ञान प्राप्त हुआ जिसका उत्सव इन्द्रादि देवोंने रत्नदीपक जलाकर किया। उसी दिनसे दीयावली नामक पर्व मनाया गया।

#### पाठ १५।

# महाराजा श्रेणिक।

(१) मगव देशके राजा उपश्रेणिक थे. उनकी राजधानी राजगृह थी। यह बड़े श्रावीर भौर धर्मात्मा थे। उपश्रेणिककी रानी इन्द्राणीसे महाराज श्रेणिकका जन्म हुआ था। ये प्रतापी, बुद्धिमान और बलवान थे।

- (२) एक समय महाराज उपश्रेणिक एक नए घोड़ेकी परीक्षा कर रहे थे। वह घोड़ा उन्हें एक अनजान जगहपर ले मागा और उन्हें एक गहन वनमें जा पटका। भीलोंके राजा यमपालने उन्हें अपने घर रक्खा। महाराज उपश्रेणिक उसकी सुन्दर कन्यापर मुग्न होगए। यमपालने इस शर्तपर कि उसका पुत्र ही राज्याधिकारी हो, उपश्रेणिकको कन्या विवाह दी। तिलक्ष-वतीके चिलाती पुत्र नामक पुत्र हुमा उसे राज्य अधिकार मिला।
- (३) कुमार श्रेणिकको कुछ दोष समाकर देशनिकालेका दंड मिला। वे राजगृहसे निकलकर नंदियाम पहुचे, वहांके ह एगोंने उनको साश्रय नहीं दिया। इमलिए वे जामे चलकर बीद सम्यासियोंके साश्रयमें गए और वहां कुछ समयतक रहे। बीट साचार्यके मीटे वचनोंके प्रभावमे कुमार श्रेणिकने बीद धर्म स्वीकार किया और वे बीद धर्मके पक्षे भनुयायी होगए।
- (४) बुछ दिन वहां रहकर वे इन्द्रदत्त मेठके साथ वल दिए। इन्द्रदत्तके नंदशी नामकी झन्दरी गुणवान कन्या भी। वह श्रेणिकके गुणीरर मुन्व होगई। इन्द्रदत्तने उसका विवाद सुमार श्रेणिकके साथ कर दिया और ये वहीं रहने लगे। वहां उनक समयकुमार नामक पुत्र हुआ।
- (५) गहाराज उरझेणिक्के देशंत होनेपर चिराती एव राजा हुआ, वह पजापर मनमाने भारयाचार करने लगा दिससे दुःखी होकर पजाने गुपार धेणिकको बुटाया । धेणिकका भागपन

सुनकर चिलाती भयभीत होकर भागगया । श्रेणिक राजा हुए और वीद्धधर्मका पालन करते हुए राज्य करने करो। 🗦

- (६) केरल नगरीके राजा मृगांककी पुत्री विलासवतीसे राजा श्रेणिकका विवाह हुआ, जिससे कुणिक (भजातशञ्ज ) नामक-पुत्र हुमा।
- (७) वैशाली नगरीके राजा चेटककी चेलना नामक गुणवती कन्यासे राजा श्रेणिकका विवाह हुआ। परन्तु जब उसे माळूप हुआ कि वह बौद्धवर्मानुयायी है तो उसे बढ़ा दुःख हुमा। राजा श्रेणिकने हसे अपने गुरुकोंकी विनय पूजा करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता दे दी।
- (८) एक दिन महाराजा श्रेणिक शिकार खेलने गये थे। उन्होंने मार्गमें एक ध्यानमझ दिगम्बर मुनिको देखा । उन्होंने उनके गरेमें मगहुमा सांप डाक दिया और वापिस चले आए। जब रानी चेलनाने यह समाचार सुना तो उसे बढ़ा दु:ख हुआ। उसकी झांखोंसे भांसू बहने लगे।

श्रेणिकने कहा-त्रिये ! तू इस वातका जरा भी रक्ष मत कर । वह मुनि गलेसे सर्प फेंक्कर कवका चला गया होगा | महाराजके ये वचन सुनकर रानीने वहा-नाथ ! आपका यह कथन गकत है। मेरा विश्वास है कि यदि वे मेरे सच्चे गुरु हैं तो उन्होंने अपने गर्लसे सर्प कभी भी न निकाला होगा। इसपर श्रेणिक रानीके साथ उसी समय वहां गए। वहां जाकर उन्होंने सुनिको उसी वरह ध्यानमग्न देखा । वह मृतक सप उनके गरुमें उसी वरह पड़ा था। उसमें चीटियां पड़ गई थीं।

- (९) राजा रानीने मक्तिसे मुनि महाराजको नमस्भार किया। उन्होंने दोनोंको समान रूपसे माज्ञीवांद दिया और धर्मका उपदेश दिया। राजा श्रेणिकपर उनकी तरहया और उपदेशका यहा स्मार पड़ा सीर उन्हें जैन धर्मपर श्रद्धा होगई। परन्तु वीद स्नाचार्योक समझानेपर उन्हें पुनः वीद्ध धर्ममे रुचि हुई। उन्होंने स्नोक तरह जैन साधुओंकी परीक्षा की और उनके उन्नत चरित्रको देसकर अंतमें उन्हें जैन धर्मपर पूर्ण श्रद्धा होगई।
- (१०) गजा श्रेणिक पक्के श्रद्धानी होगए, वे मगवान महा-वीरके प्रधान मक्तोंमें से ये। उन्होंने मगवानके ने बलज्ञान होने पर समोशरणमें जाकर धर्मनर्जा संबन्धी छनेक प्रश्न पूछे थे। अंतमें महाराज श्रेणिक प्रधान श्रावक होगए और वे धर्मकी प्रभावनामें निश्चित तल्लीन रहने लगे।
- (११) श्रेणिकके कुणिक नामक पुत्र था, जिसके गर्भमें क्षाने पर ही बनेक अञ्चम रुक्षणोंने मास्ट्रम होगया था कि यह राजाका शत्रु होगा । श्रेणिकने बहे सगारोहके साथ कुणिकको राजभार दे दिया।
- (१२) पूर्वनस्मके वैरके कारण कृणिक महागज अणिककी स्थान श्रह समझने लगा सीर एक दिन उसने वहीं निर्देषहासे उन्हें काठके पींजरमें बंद कर दिया। उन्हें खानेके लिये मुखा मूखा कोदोंका भोजन देने लगा और भोजनके समय कुवचन भी कहने लगा। महाराजा शेणिक चुनचाप पींजरेमें पढ़े रहते और कारमहन-रूपका विचार कर पूर्व पापके फलको भोगते थे।

(१३) रानी चेळनीने कुणिकको बहुत समझाया और पिताके मोहमावके मनेक उदाहरण दिए। इससे कुणिकको दया छागई, उसे अपने पितापर किए गए भाषाचारोपर पश्चाताप हुआ। वह उन्हें छुटकारा देनेके लिए गया। राजा श्रेणिकने यह जानकर कि यह अब न जाने क्या भाषाचार करेगा. उरकर दीवालसे सिर दे मारा, जिससे उनकी उसी समय मृत्यु होगई। वे प्रथम नरकमें गए। वहांसे निकलकर वे मविष्यमें तीर्थकर होंगे।

#### पाठ १६।

### अभयकुमार।

- (१) शमयकुमार राजा श्रेणिकके पुत्र थे। उनकी माताका नाम नंदश्री था। वे वड़ी चतुर स्मीर कलावान थीं।
- (२) राजा श्रेणिक जिस समय कुमार ध्वस्थामें अमण कर रहे थे, उस समय वे कांची नगरीमें पहुंचे थे। वहां वे श्रेष्ठी इन्द्रदत्तके साथ उनके घरपर ठहरे। उनकी पुत्री नंदश्रीकी चतुरता पर मसत्र होकर उन्होंने उसके साथ ध्यमा विवाह किया था और बहुत समय तक वे वहां रहे थे। ध्यमयकुमारका जन्म वहीं पर हुआ था। वे बड़े वीर और गुणवान थे।
- (३) कुछ समय पश्चात् राजा श्रेणिक राजगृहके राजा हुए। वे न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे।
- (४) बहुत समयसे अश्ने पिताको न देखकर एक दिव अभयकुपारने अपनी मातासे राजा श्रेणिकका हाल पूछा।

नंदशीने कहा-वेटा ! वे जाते समय कह गए थे कि राजगृहमें 'पाण्डुकुटि' नामका महक है, में वहीं रहता हूं । मैं जब समाचार दूं तब वहां भाजाना। तबसे भभीतक उनका कोई पत्र नहीं भाया । माछ्म पढता है राज्यके कामींसे उन्हें स्मरण न रहा । माता द्वारा पिताका पता पाकर भभयकुमार भकेले ही राजगृहकी चल दिये और कुछ दिनोंमें वह नन्दिशाम पहुंचे ।

(५) जब श्रेणिकको उनके विता उपश्रेणिकने देश बाहर जानेकी भाजा दी थी भीर श्रेणिक राजगृहसे निकल गए थे. तव उन्हें सबसे पहले रास्तेमें यही नंदिमाम पढ़ा था। यहां के लोगोंने राजद्रोहके मयसे श्रेणिकको गांवमें नहीं छाने दिया था। इससे श्रेणिक उन लोगोंपर बहुत नाराज हुये थे। इस समय उन्हें उनकी इस अनुदारताकी सजा देनेके लिये श्रेणिकने उनके पास एक हुकम-नामा भेजा कि भाषके गांवमें एक मीठे पानीका कुना है, उसे बहुत जल्दी मेरे पास मेजो, मन्यया इस माजाका पालन न होनेसे तुन्हें सजा दी जायगी। वेचारे गांवके ब्रह्मण इस स्वाइ।से बहुत षवराये, सबके चेहरींवर उदासी छागई। यह चर्चा हरए ६के घर हो रही थी। इसी समय कामयकुमार वटां काए, उन्होंने गांवके सब लोगोंको इक्ट्रा कर कहा-माप लोग चिंता न कीकिए में जैमा कह वैसा की जिए, भाषका राजा उसमे खुश होगा। तब उन्होंने स्थम-यकुमारकी सलाहसे राजा धेणिकको लिखा कि हमने कृर्वेम आवर्क महां चलनेकी चहुत प्रार्थना की परन्तु वह खड गया है। इसलिए भाष भपने शहरकी उद्देश नामकी वुईको हेने मेड दीशिए उसके

पीछे पीछे कुमा चला मायगा। श्रेणिक पत्र पढ़कर चुप होगए, उनसे उसका उत्तर न रन पहा ।

- (६) कुछ समय नाद श्रेणिक्रने उनके पास हाथी मेजा और लिखा कि 'इसको तोलकर टीक वजन लिख मेजो'। वे फिर ममभकुमारके पास माए, उसके कहे भनुसार उनलोगोंने नावमें एक मोर तो हाथीको चढ़ा दिया मौर दूसरी ओर खूब परथर रखना शुरू किया, जब देखा कि दोनों भोरका वजन समतोल होगया तब उन्होंने उन परथरोंको मलग तौलकर श्रेणिक्को हाथीका वजन लिख मेजा। श्रेणिकको भव भी चुप रह जाना पढ़ा।
- (७) तीसरीवार श्रेणिक्ने लिख मेजा कि '' भापका कुणां गांवके पूर्वमें है, उसे पश्चिमकी ओर कर देना, मैं बहुत जल्दी उसे देखने भाऊँगा।'' इसके लिए अभयकुमारने उन्हें समझा कर गांवको पूर्वकी ओर वसा दिया जिससे कुआं पश्चिममें होगया।
- (८) चौथीवार श्रेणिकने एक में हा मेजा और लिखा कि " यह में हा न दुर्नल हो, न मोटा हो और न इसके खाने पीने में स्मानवानी की जाय।" इसके लिये अभयकुमारने उन्हें यह युक्ति स्तलाई कि में हंको खून खिलापिलाकर घण्टे दो घण्टेके लिए सिंहके साम्हने बांध दो इससे न वह बढ़ेगा और न घटेगा। इस तरह में हा ज्योंका त्यों रहा।
- (९) छठीवार श्रेणिकने टन्हें लिख मेजा कि 'मुझे वाल रेतकी रस्ती चाहिये सो तुम जरूदी बनाकर मेजो'। अभयकुमारने इसके उत्तरमें लिखवा मेजा कि 'महाराज ! जैसी रस्ती तैयार कर-

न्वाना चाहते हो उसका नमृता मेजिये, वैसी ही मेज दी जायगी।

- (१०) इसप्रकार राजा श्रेणिकने जो कुछ गांगा उसका न्यथोचित उत्तर उन्हें मिल गया। वे ब्रह्मणोंको सजा देना नाहते थे पर नहीं देसके। उन्हें मालग हुआ कि कोई विदेशी पुरुप नंद-गांवमें है, वही गांवके छोगोंको ये सब वार्ते सुझाया करता है। उनकी इच्छा उस पुरुषके देखनेकी हुई। उन्होंन एक पत्रमें लिखा कि सापके यहां जो विदेशी स्थाकर रहा है उसे मेरे पाम भेजिये परन्तु न तो वह रातमें आए और न दिनमें, न संधि मार्गमें क्षाण और न टेहें—मेहे मार्गमें शाण
- (११) सभयकुमारको पहले तो कुछ विचारमें पदना पड़ा पान्तु फिर उमे युक्ति सूझ गई। वह संध्याके समय गाड़ीके कीनेमें बैठ गया और गाड़ीको इस तरह चरुवाया कि उसका एक पिट्या सड़कपर और एक खेतपर चटता था।
- (१२) हव वह दरवारमें पहुंचे तो देखा कि मिंडासगपर एक साधारण पुरुष बैठा है, उस पर श्रेणिक नहीं है। वह समझ गए कि इसमें कोई युक्ति की कई है। उन्होंने एकवार अपनी इष्टि राजसगापर डाली, उसे मालम हुना कि राजसभामें बैठे हुए लोगोंकी नजर वारवार एक पुरुपपर पड़ रही है और वह सम्य नोगोंकी अपेक्षा सुन्दर और तेजस्वी है। पर वह राजाके अंगरहरोंने बैठा है। समयकुमारको ट्यी पर मन्देह हुना, तब उनके एक विर्देश देखकर उन्हें दिखास होगया कि यही राजा श्रेणिक है। उसने जाका उन्हें प्रणाण किया। श्रेणिकने उठाकर उमे स्थानिक है। उसने जाका

कई वर्षी बाद पिता पुत्रका मिलाप हुआ, दोनोंको बढ़ा आनंद हुआ। समयकुमारने नंदिग्रामके सब ब हार्णोका सपराव क्षमा करवा दिया।

(१३) सिंधुदेशकी विशाननगरीके राजा चेटककी सात कन्याएं थीं। उन सबमें चेलिनी और उयेष्ठा बढ़ी सुन्दरी थी। एक समय एक चित्रकारके द्वारा उनका चित्रपट देखकर राजा श्रेणिक इनपर मोहित क्षेगए। उन्होंने राजा चेटकसे उन दोनों कन्याओंकी याचना की परन्तु उन्होंने राजा श्रेणिकके साथ अपनी कन्याओंका विवाह करनेसे इन्कार कर दिया।

यह बात अभयकुमारको माछ म हुई । वे राजा श्रेणिकका चित्र लेकर साह्यारके देवमें विशाला पहुंचे । किसी उपायसे उन्होंने वह चित्रपट दोनों राजकुमारियोंको दिखकाया । वे उन्हें देखकर मुग्य होगई, तब अभयकुमारने उन्हें सुग्क्षके द्वारा राजगृह चलनेको कहा। वे दोनों तेयार होगई । चेलिनी बहुत चालाक थी, उसे स्वयं तो जाना पसंद था पर वह उयेष्ठाको न ले जाना चाहती थी । इसलिए थोडी दूर जानेपर उसने उयेष्ठासे कहा कि मैं अपने गहने महलमें छोड़ आई हूं, तू जाकर उन्हें ले आ। वह आंखोंकी ओट हुई होगी कि चेलनी वहांसे रवाना होकर अभयकुनमारके साथ राजगृह आगई । उसका श्रेणिकके साथ ज्याह हुआ। वह उनकी प्रधान रानी हुई ।

(१४) मगवदेशमें सुभद्रदत्त सेठ रहता था, उसकी दो स्त्रियां थीं। बड़ीका नाम वसुदत्ता और छोटीका नाम वसुमित्रा था। वसुमित्राके एक बाकक था। दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। इ.छ. समय बाद ही सेठ सुमद्रदत्तका स्वर्गवास होगया। हनके स्वर्गवासके बाद ही दोनों स्वियों में कभी तो धनके छिये भौर कभी पुत्रके छिये जड़ाई होने लगी। वसुदत्ता कहती कि पुत्र मेरा भौर वसुमित्रा कहती कि मेरा। सेठ साहक:रोंने भापसमें उनका निवटारा करना चाहा, परन्तु दोनों मेरे कोई भी उसे माननेको मंजूर न थीं। भंतमें वे दोनों महाराजाके दरवारमें आई और अपना हाल सुनाया।

स्त्रियोंकी विचित्र बात सुनकर महाराजा श्रेणिक चित्त हो।
गयं। वे यह न जान सके कि पुत्र किसका है। उन्होंने रिज्ञयोंको
बहुत समझाया, किंतु उन्होंने एक न मःनी तब महाराजाने कुमार
धमयको बुलापा और उनके साम्हने स्त्रियोंका हाल सुनाया। कुमारने दोनों स्त्रियोंको बुलाकर समझाया परन्तु वे दोनों पुत्रको अपना २
बतलाती रहीं। तब अन्दमें कुमारने बालकको जमीनपर रखवा दिया।
धपने हाथमें तलवार ले उसे बालकके पेटपर रखकर स्त्रियोंसे कहा
धाप घवडाएं न, में अभी इस बालकके दो हुकड़े किए देता हूं।
धाप एक एक हुकड़ा ले लें। यह सुनकर वसुमित्राको अपने बालक
पर बड़ी दया छाई।

वह बोली-कुमार ! भाव वालक्के टुक्ड़े न करें, वसुद्राको दे दें, यह वालक वसुद्राका ही है। यह सुनकर कुमारने जान लिया कि बालक वसुमित्राका ही है और उसे बालक देकर वसुद्राको राज्यसे निकलवा दिया।

(१५) इसी समय भयोष्यामें वलमद नामक गृहस्य ग्रहा था, उसकी स्त्री वही सुन्दरी थी। उसका नाम भद्रा या। वह एक दिन अपने घरके छतपर खड़ी थी। उसे उसी नगरके वसंत नामक एक घनवान क्षत्रियने देखा। वह मद्राकी छुन्दरतापर हृदयसे मोहित होगया। एक समय उसने एक चतुर दृतीको मद्राके पास भेजा। दूतीने वसंतके घन वैभव और रूपकी खूब प्रशंसा की। भोली मद्रा उसकी बार्तोमें आगई और वह वसंतके घन वैभवपर मोहित होगई। वह दूतीके साथ वसंतके घर जानेको राजी होगई

भद्राका पति बलभद्र किसान था । एक दिन भद्राको खेतपर ं जाना पड़ा । दैवयोगसे भद्राकी भट गुणसागर मुनिसे होगई। मुनि ्युणसागरको अतिशय रूपवान तेजस्वी और युवा देखकर वह मोहित होगई । उसने उनसे भोगकी पार्थना की । उन्होंने भद्राको ब्रह्मचर्य और शील धर्मका उपदेश दिया । मुनिका उपदेश सुनकर भद्राके ·हृद्यमें शीलवत जागृत होउठा, उसने मुनिरानके सामने शील-मतकी प्रतिज्ञा ली और जैन धर्मको ग्रदण किया। भद्राने अब -वसंतके यहां जाना छोड़ दिया भौर दूतीके द्वारा कहला मेजा कि मैं अब तेरा मुंह भी न देखूंगी। पापी वसंत जब उसे किसी तरह वशमें नहीं कर सका तब उसने किसी मैत्रके द्वारा खपने वशमें करना चाहा। इसी समय महाभीम नामका मंत्रवादी ष्मयोध्यामें भाया, उसने उससे बहुरूपिणी विद्या सीखी। एक दिन वह भचानक हीं मुर्गेका रूप घारणकर बलभद्रके घरके पास चिछाने किंगा। मुर्गाकी आवाजसे यह समझ कर कि सवेश होगया है, नकभद्र अपने पशुओंको लेकर खेतकी ओर रवाना होगया और

पापी वसंत शीघ्र ही वलभद्रका रूप ग्लकर घरमें घुस गया। सुशी-का भद्राकी दृष्टि नक्षली बलभद्र पर पड़ी । चाक दालसे टमे चट माछ्म होगया कि यह मेरा पति वलमद्र नहीं है। वह रसे गाहियां देकर घरसे बाहिर निकालने लगी। इसी समय कार्यवशात् बलभद्र भी वहां आया और अपने समान दूसरा वलभद्र देख आपसमें झगड़ा करने लगा। दोनोंकी चाल, ढाल, रूप देखकर पड़ोसियोंके होश उड़ गए। भनेक उपाय करने पर भी उनको पता न लग ँसका कि **ज**सली वरुमद्र कौन है। अंत**में** वे दोनों वरुमद्रोंको रुका राजगृह भभयकुगारके निकट गए। उन्होंने दोनों बलभद्रोंको वुला कर एक कोठेमें वंद कर भद्राको सभामें वुलाकर एक तुग्वी भवने साम्हने रखकर दोनों वलभद्रोंसे कहा कि तुम दोनोंमेंसे जो कोई कोठेके छिद्रसे न निकलकर हम तृंबीके छिद्रसे निकलेगा, वह असली वरुभद्र समझा जायगा, उसे ही भद्रा मिलेगी। यह सुन कर नक्ली बलमद चट तुंबीके छिद्रसे निक्तल मदाका हाथ पहरूने लगा तब कुमार भभवने फहा-कि बही नकली वलभद्र है और उसे मार-पीटकर नगरसे बाहिर भगा दिया और असली बलमदको कोठेसे बाहर निकाल भद्रा देकर भयोध्या जानेकी माज्ञा दी । इस प्रकार पक्षपात रहित नीतिसे कुगार भभयकी कीर्ति चारों खोर फैल गई।

(१६) एक समय महाराज श्रेणिककी खंगूटी हुएँमें गिर गई, उन्होंने शीद्य ही खुमार अभयको बुकाया खोर वहा कि खंगूटी सूखे कुएँमें गिर गई है। विना किसी बांस खादिकी सहायवाके इसे निकाल दो। भाजा पाकर कुमारने कहींसे गोवर मंगाकर कुएँमें (१७) कुमारका अझुत चातुर्य देखकर महाराज श्रेणिक उनका सम्मान करने लगे और प्रजाके लोग उनकी चतुरताकी प्रशंसा करने लगे। अनेक गुर्णोसे भूषित कुमार युवराजके पदपर सुशोभित हो सबको आनंद देते थे।

(१८) एक समय राजसभामें तरवोंकी चर्चा करते करते राजकुमार अभयको छपने पूर्व भवोंका स्मरण हो छाया। जिससे उनका हृदय संसारसे विश्क्त होगया। उन्होंने पितासे आजा मांगकर भगवान महावीरके समवशरणमें जाकर मुनिधर्मकी दीक्षा ग्रहण की और चिरकाल तक घोर तप कर घा तिया कर्मोंको नाशकर देवल-ज्ञान प्राप्त किया। बहुत समय विहार कर उन्होंने मोक्ष मुख पाया।

## पाठ १७। तपस्वी वारिषेण।

(१) बारिपेण राजगृह नगरके राजा श्रेणिक छौर रानी चेलिनीके छोटे पुत्र थे। आप बाल्यावस्थासे ही बड़े घार्मिक तथा कर्त्वच्याल थे।

(२) वे प्रत्येक चतुर्देशीको उपवास करते थे और रात्रिको इपशानमें कायोत्सर्ग करते थे।

- (३) एक दिन मगध सुन्दरी नामकी वेदया राजगृहके ज्यवनमें कीहा करने गई थी। वहां श्री कीर्तिस्टके गलेमें पहे हुए रत्नोंके हाएको देखकर वह मोहित होगई। उसने अपने प्रेमी विद्युत्मम चोरसे उस हारके लानेको कहा। वह उसे सन्तोप देकर उसी समय वहांसे चल दिया और श्री कीर्तिस्टके महनमें पहुंचकर सोते हुए सेटके गलेसे हार निकालकर शीव्रतासे वहांसे चल दिया, परन्तु वह हारके दिवय तेजको नहीं छुपा सक्षा। उसे भागते हुए सिपःहियोंने देख लिया, वे उसे पकड़नेको दौढ़े। वह भागता हुआ इमशानकी ओर निकल भाया।
- (५) वारिषेण इस समय इमझानमें कायोस्तर्ग ध्यान कर रहे थे। विद्युत चोरने मौका देखकर पीछे कानेवाले सियाहियों के पंजीसे छूटने के लिए उस हारको वारिषेण के कामे पटक दिया और वहांसे भाग गया। इतने में सिपाही भी दहां का पहुचे जटां वारिष्ण ध्यान में मूझ खड़े थे, वे वारिषेण को हारके पास खड़ा देखक भोंचक से रह गए। फिर वोले-वाह! चाल तो खूर खेली गही! मानों में बुछ जानता ही नहीं। मुझे पर्मारमा जानकर सिपाही छ द जांयो, पर हम सुन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वे वारिषेण को बांचकर श्रेणिक के पास लेगए और राजा में वोले-महाराज! ये दार चुरा कर लिए जाने थे सो मैंने इन्हें पक ह लिया।
- (५) सुनते ही राजा श्रेणिकका नेहरा साल होगया, उनके स्रोठ कांपने रुगे, उन्होंने गर्जकर कहा-यह पायी ! इन्हान्से लागर

ध्यान करता है और लोगोंको धर्मात्मा बतलाकर घोखा देता है। जाओ इसे इसी समय ले जाकर शृलीपर चढ़ा दो।

- (६) नल्लाद कोग उसी समय वारिपेणको वध्यम्मिमें के । गए। उनमेंसे एकने तकवार खींचकर बड़े जोरसे वारिपेणकी गर्दन । पर मारी। परन्तु उनकी गर्दनपर विम्कुल घाव नहीं हुआ। चांडाक लोग देखकर दांत अंगुली दवा गए।
- (७) वारिपेणकी यह हालत देखकर सब उसकी जयं जय-कार करने लगे। देवोंने पसल होकर उन पर खुगंधित फ्लोंकी वर्ष की।
- (८) श्रेणिकने इस मलौकिक घटनाको सुना, वे बहुत पश्चा-ताप करके पुत्रके पास दमशानमें माए। वारिषेणकी पृण्य मूर्तिको देखते ही उनका दृश्य पुत्रप्रेमसे भर माया। उन्होंने मपने अपरा-घकी क्षमा मांगी। वारिषेणका पुण्यप्रभाव देखकर विद्युत चोरको अ बहा भय हुला। उसने मपना अपराघ स्वीकार करके दयाकी भिक्षा मांगी। राजाने उसे क्षमा करदिया।
- (९) इस घटनासे वारिपेणको वैराग्य होष्टाया। उन्होंने माता पितासे भाजा लेकर दीक्षा घारण की।
- (१०) वारिषेण मुनि जहांतहां घूमकर धर्मोपदेश देते हुए पकाशकूट नगरमें पहुंचे । वहां रामा श्रेणिकका मंत्रीपुत्र पुष्पडाक रहता था । वह सम्यग्दिष्ट और दानपूजामें तत्पर था ।
- (११) वारिपेण मुनि जन पुष्पडाल दरवाजेसे निकले तो उसने उन्हें पडगाहा और मक्ति सहित भाहार दिया। जन मुनिमहाराज

भाहार लेचुके और बनको चले तब पुष्पडालने सोचा कि जब गृहरधीमें ये तब मेरे बड़े मित्र थे। इमिल् पुरानी मित्रताके नात इन्हें कुछ दूर पहुंचा भाना चाहिए। पुष्पडालके घरमें एक कानी मं थी, उससे भाजा लेकर वह मुनिराजक पीछे पीछे चला। बहुत दूरतक जानेके बाद पुष्पडाल मुनिके सामने खड़ा होगया और नमस्घार किया। मुनिराजने उसे धर्मबृद्धि देकर धर्मका स्वकृष सुनाया।

- (१२) ज्ञान वैराज्यका उपदेश सुनकर पुष्पडालका मन संसारसे उदास होगया और उसने वारिपेण मुनिके पास दीक्षा ले छी। वह बहुत दिनों तक शास्त्रोंका अभ्यास करते रहे और संपम पालते रहे, परन्तु उनका मन उस कानी स्त्रीकी छोर कभी कभी आकर्षित होजाता था।
- (१३) एक दिन पुष्पडालको भवनी सीकी गहरी खबर हो भाई, वह मनमें सोचने लगा-वचारी मेरी खी मेर विछोहमें पागल होरही होगी, इसलिए घर जाकर कुछ दिन डमे गृहस्थीका सुख देकर पीछे दीक्षा खँगा। यह सोचवर वह घरकी और चलने लगा।
- (१४) वारिपेण मुनि उसके मनकी बात जान गए और उसे भगेमें स्थिर करनेके लिए उसे अपने साथ राजगृह लेगए।
- (१५) वारिपेणने घर पहुंचकर छप्नी गातामे वहा, है गाता ! मेरी सियोंको गहनोंसे सजाकर मेरे पाम नाओ । शर्ना चेलना उनकी सभी सियोंको के नाई खौर वे सन् ग्रुनिको जगस्कार कर सड़ी होगई ! तव वारिपेणने पुष्पदान्नसे कहा—देखो ! दे मेरी सियां

हैं और यह राज्य सम्बक्ति है, यदि तुम्हें ये अच्छी जान पड़ती हैं तो तुम इन्हें स्वीकार करो ।

(१६) वारिपेण मुनिका यह कर्तस्य देखकर पुष्पदालं बहुत लजित हुआ। वह नमस्कार कर बोला—पभी! आप धन्य हैं, आपने मेरे मोडको हटा दिया, अब मुझे सच्चा बैराग्य होगया, आप मुझे क्षमा की निए और पार्यक्षच देकर सच्चे मार्गमें लगाइए। बारिपेण मुनिने प्रसन्न होकर उसे प्रायक्षिच देकर फिएसे दीक्षा दी।

(१७) वारिपेण मुनिने पुष्पढालके साथ २ घोर तपस्या की भौर अन्तमें केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध पद पाया।

### पाठ १८।

## सती चन्दना।

(१) चन्दनाकुषारी वैशालांक राजा चेटककी पुत्री थी। वह बही धर्मात्मा और पवित्र थी।

(२) एक दिन वह अपने बर्गीचेमें झूला झुल रही थी, इसी समय एक विद्याघर वहांसे निक्ला, वह चंदनाको देखकर मोहित होगया और विमानमें विठाकर लेगया। वेचारी चन्दना रोती हुई विमानमें बैठी जागही थी कि इसी समय उस विद्याघरकी पत्नी वहां भापहुँची ठम विद्याधरने अपनी परनीके भयसे उसे जंगलमें ही छोड़ दिया।

(१) अंगलमें फिरती हुई चन्दनाको भीलोंक सरदारने देखा, बह इसे अपने घर रेगया । परन्तु चन्दनाकी सुन्दरता देखकर टसके मनमें लोग मःगया, टमने कुछ रुपये लेकर चन्द्रनाको एक ट्यापारीके हाथ वन दिया ।

- ( १ ) व्यापारीने उसे लेजाहर की शांबी है वा नारमें वे नने की खड़ा कर दिया। की शांबी के सेठ वृप पसेन उसकी मुंद मांगा दाम देकर चन्दनाको अपने घर लेगए भीर उसे अपनी पुत्रीकी तरह प्यार करने लगे।
- (५) इषभसेनकी सेठानी चन्दनाके कार रेठनीका इम तरह प्यार देखकर उससे छाड करने लगी, उमे चन्दनापर धनेक तरहकी शंकाएं होने लगीं। धन्तमें उसने एक दिन चन्दनाके हाथ पांक्षे बेड़ियां डालकर एक तहखानेमें बन्द कर दिया।
- (६) सेठजीने उसका कई दिन्तक पता लगाया पर वे उसकी खोज न कर सके। एक समय पता लगाते हुए वे बन्दांग्रह पहुंचे, वहां उन्होंने भूख प्याससे तड़बती हुई चंदनाको देखा, उन्होंने उमे बंदीगृहसे बाहर निकाला और उसकी हाथकर्ष वेहियां खोकने लगे। उनसे एक वेड़ीका बन्द नहीं हुटा। वे उमे खोकनेके लिए लुटारको बुलाने गए।
- (७) इसीसमय भगवान महावीर माहारके लिए काये हैं, वे भाकर चंदनाके साम्हने खड़े होगए। चंदना एकदम खड़ी हो गई। साम्हने सूरमें कुछ फलक रक्ते थे, टर्डाको लेक्ट्र उसने भगवानको पड़गाहा। भगवानने वहीं भाहार प्रदण किया। टनका भाहार सानंद हो चुक्ते के कारण देवींने पद्याख्रयें किये। इससे सहें नगरमें चंदनाके दानकी चनां होगई।

- (८) कीशांबीकी रानीने भी यह समाचार सुने, उन्होंने चंदनाकी अपने यहां बुलाया। कीशांबीकी रानी मृगावती चंदनाकी बहिन थी, वह चंदनाको देखकर अत्यन्त प्रकृत हुई।
- (९) रानी मृगावतीने चन्दनाको प्रेम सहित अपने यहां रक्ता परनेतु उसका हृदय संसारसे अत्यन्त उदास होगया था इप-छिए थोड़े समय पश्चात ही मगवान महावीरके समवशरणमें जाकर उसने आर्थिकाकी दीक्षा प्रहण की।
- (१०) मगवान महावीरके समवशाणमें चन्दना आर्थिका संघकी नायिका हुई, उन्होंने अनेक स्थानोंमें अनण कर नार्योंको धर्मका उपदेश दिया। अन्तमें शरीर त्यागकर स्वर्ग प्राप्त किया।

#### पाठ १९।

# क्षित्रिय-रत्न जीवंधर ।

- (१) राजपुरी नगरीके राजा सत्यंघर थे, उनकी रानीका नाम विजया था । वे भपनी रानीके प्रेममें भरयंत भासक्त रहते थे और . उनने भपने राज्यका कार्य काष्टांगार नामक राज-कर्मचारीके सुपुर्द कर दिया था ।
- (२) कुछ दिनोंमें विनया रानीके गर्भ रहा, उस समय् रानीको एक स्वम हुमा। जिसके फलका विचार करनेपर रानाको निश्चय हुमा कि मैं मारा जाऊंगा, इससे भपने वंशकी रक्षाके विचारसे एक मयूरके भाकारका यंत्र ननाया जो कलके घुमानेसे

स्थाक्श में उद्ता था उसमें बटाक्र रानी विजयाको वह स्थाक्श हामें उद्योगका सम्यास कराने रुगे।

- (३) काष्टांगारको रानीकी आधीनतामें रहना बुग लगनं न्या। इसलिये उसने सत्यंधरको मारकर स्वयं राना बन जानेका विचार किया। उसने एक सैना राजाके मारनेको मेजी। राजाने रानीको मयूर यंत्रमें विटाकर टड़ा दिया और भाष सैनासे लड़ने २ मृत्युको प्राप्त हुना।
- (४) मनृग्यंत्र चाहर इमशानमें गिरा, वहां राजपुरीका मिसद्ध सेठ चयने मृतक पुत्रको जलाने माया था। विनयागर्नाने वहीं पुत्र मस्तव किया और छोड़ दिया। मेठने पुत्रको देखा और घर लेजाकर चयनी स्त्रीको देदिया। मेठानीने बालकका जीवंपर नाम रक्षता और पुत्रके ममान पालन किया। रानी विजया दण्ड-कारण्यमें तपस्त्रियोंके क्षाश्रममें चली गई।
- ( ९ ) मेठकं यहां रहकर जीवंबर युवाबस्थाको प स हुन्या । उन्होंने म्पर्यनग्दां बाचार्यके निक्ट मभी विद्याओंको प्राप्त किया । उनका शरीर बढ़ा सुदृढ़ था, वे बढ़े वीर और पराक्रमी थे ।
- (६) एक समय नंद गोरकी सभी गायोंको भीत तैगए। नंद गोपने घोषणा की कि मेंगे गाएँ जो वापिस लौटा देगा उसे अपनी करणा दृंगा। श्रीवंधरने भीलोंसे युद्ध करके नंद गोरकी मश्री गायोंको वापिस लाक्स रुसे संबुष्ट किया।
  - (७) टर्न्होंने गांभार देशकी राज्यकर्या गंधर्वद्राको दीणा सजानेमें जीतकर उससे भएना विवाह किया ।

- (८) एक समय जीवंघर कुमारने मार्गमें ब्रह्मणोंके द्वारा मारते हुए एक कुत्तेको देखा । उन्होंने टसे बढ़ी दयाके साथ णमी-कार मंत्र सुनाया । जिससे वह मरकर सुदर्शन नामक यक्ष हुआ।
- (९) राजपुरीमें सुग्मंजरी और गुणमाला नामक दो कन्याएं थीं। गुणमाला नदीसे स्नान कर घर आरही थीं। उसी समय राजाका उन्मत्त हाथी छूट गया। वह कन्यापर झपटना ही चाहता था कि कुमारने आकर उसे मुक्कोंसे मारकर मद रहित कर दिया। गुणमाला कुमारको देखकर मोहित होगई। माता पिताने कुमारके साथ उसका तथा सुग्सुंदरीका विवाह कर दिया।
- (१०) गुणमालाको वचाते समय कुमारने काष्टांगारके हाथीको कड़ी चोट पहुंचाई थी। इसलिए उसने कोधित होकर कुमारको राजसभामें बुलाकर मार डालनेका हुक्म दिया। लोग उन्हें मारनेके लिए जा रहे थे कि मार्गमें सुदर्शन यक्षने उन्हें उठाकर चन्द्रोदय पर्वतपर पहुंचा दिया। वहांपर पहुंचकर कुमारने एक स्थानपर दावानलसे जलते हुए हाथियोंको बचाया और भनेक तीथोंकी यात्रा की।
- (११) चंद्रमा नगरीके राजा घनपतिकी पुत्री पद्माको सांपने काट खाया था। कुमारने मंत्र नलसे सर्प विषको दूर करके उसे जीवनदान दिया, इससे प्रसन्न होकर राजाने कन्याका उनसे विवाह कर दिया भीर अपना आधा राज्य कुमारको दे दिया।
- (१२) वहांसे चलकर वह हेमाभा नगर पहुंचे। वहांके राजपुत्रोंको कुमारने धनुषविधार्ये सिखलाई, जिससे राजाने प्रसन्न होकर अपनी कन्या कनकमाला उन्हें विवाह दी। वहांपर इनकी गंधोत्कट सेठके

पुत्र नन्दाट्य और पद्मास्यसे भेंट हुई। उनके कहनेसे अपनी माहासे मिलने गए और उनसे मिलकर राजपुरी पहुँचे। सेट गंधोरकटसे सलाह लेकर वे अपने मामा गोविंदराजके यहां घरणीतिलक नगर गए और उनसे परामर्श करके उनके साथ काष्टांगारका निमंत्रण प्राप्तः होनेपर सेना सहित राजपुरी गए।

- (१३) राजपुरीमें गोविन्दराजने भगनी पुत्री सद्दमणाका स्वयंवर रचा और यह विदित किया कि जो चन्द्रक यंत्रके तीन वराहोंको छेदेगा उसे में भगनी कन्या दूंगा। सभी राजाकोंने यंत्रको छेदनेका पयरन किया परन्तु कोई भी सफल नहीं हुए सब जीवंधरकुमारने बातकी बातमें पनुप चढ़ाकर उन बराहोंको छेद हाला। गोविंदराजने अपनी पुत्री देकर सब राजाओंके सामने पक्ट किया कि यह सत्यंधर महाराजके पुत्र जीवंधर कुमार हैं।
- (१४) जीवंधरकुमारका परिचय पाष्ठकर काष्टांगार बहुत घनराया, वह जीवंधरकुमारसे युद्ध करनेको तैयार होगया । दोनोंनें भयंकर युद्ध हुमा । स्नन्तमें जीवंधरकुमारके हाथसे दुष्ट काष्टांगार मारा गया ।
- (१५) गोविंदराजने बहे समारोहके साथ जीदंधरका शब्य मभिषेक किया और जीवंधर महाराज मपनी सभी गनियोंके साथ सुखपूर्वक राज्य करने करो।
- (१६) एक दिन जीवैधरस्यामी अपनी भारों शनियों के साथ भनकी हा कर रहे थे कि उन्हें भचानक वैराग्य हो भागा। मे भपने पुत्र सत्यंधरको राज्य देकर अगुवान महाबीरके समबद्धालधें

यहुंचे । वहां दिगंबरी दीक्षा लेकर वे महातय करने लगे और अंतमें उन्होंने केवल्ज्ञान प्राप्तकर मोक्ष लाभ लिया ।

#### पाठ २०।

# अंतिम् केवली-जंबूकुमार्।

- ्र (१) बीर निर्भाणमे २२ वर्ष पूर्व राजगृहीके प्रसिद्ध सेठ सहदत्तकी परनी जिनमतीके सापका जनम हुआ था।
- (२) ५ वर्षकी नायुमे ही मापका विद्याध्ययन हुआ था। साप शास्त्रज्ञान और शस्त्रकलामें बड़े निपुण स्नौर वीर थे।
- ें (३) जब आपकी उम्र १३ वर्षकी थी उसे समय एक दिन मगधनरेश श्रेणिकका यह वंध हाथी अचानक विगड़कर नगरमें भारी उपद्रव करने रुगा और राजाके बड़े २ सामन्तोंके वशमें न स्नाया तन इन्होंने अपने साहस और प्राक्रमसे उसे सपने वश कर रिया। इससे राजदरनारमें आपका बड़ा सम्मान हुआ।
- (४) कुछ समय पश्चात् राजगृहके पिसद्ध चार सेटोंकी कन्याओंसे अपनिकी सगाई को होगई।
- ं (५) बेरलपुरके राजा मृगाङ्कने अपनी कन्या विकासवती राजा श्रेणिकको देना स्वीकार की थी। परन्तु राजा मृगाङ्कका प्रवक्त राजा स्वचूल उस कन्याको लेना चाइता था। उसने राजा मृगाङ्कार चढ़ाई कर दी थी, तब राजा मृगाङ्कने अपनी सहायताके किए अजा श्रेणिकके यहां वृत सेजा। जम्बूकुमार राजा श्रेणिककी

भोरसे कुछ सेना ले जाकर वेरलपुर पहुँचे भीर रस्तचृत विद्यापरसे नहीं वीरताके साथ लड़कर उमें बांबकर राना मृगाहाका मित्र बना विद्या और वह विकासकतीको लेकर राजगृही लीट आए। इससे राजा श्रेणिक उनपर बढ़े प्रस्ता हुए और उनका वड़ा सरमान किया।

- (६) एक समय स्वामी सुधर्माचार्यजीका उपदेश होरहा था। जग्वुकुम्'र भी उनका उपदेश सुनने गए। उनका उपदेश विराग्यसे भग हुमा था। उपदेश सुनकर उन्हें विषयभोगीमे खूणा होगई और वे उसी समय मुनि दीक्षा लेनेको तेयार होगए। प्रस्तु माचार्य महाराजने माता पिताकी स्राज्ञके विना दीक्षा नहीं दी।
- (७) ये माता पिताके आज्ञा हैने आए। माता पिताने इन्हें बहुत समझाया परन्तु ये तिनक भी नहीं माने तब कन्त्रें माता पिताने कहा कि तुम विवाह करको और विवाहके बाद मंतान होने-पर दीक्षा हैहेना। इस रामय हम भी तुम्ह रे साथ दीक्षा हैहेंने, परन्तु कुमारने इसे भी स्वीकार नहीं किया।
- (८) अंबृकुमारके वैरायकी बात चारों कन्याबोंको माल्म हुई, उन्होंने प्रण किया कि जग्बृकुमारके सिकाय हम किया कि विक्ष ल करेंगी, तब उन्होंने इस शर्तपर विवाह क्याना खीकार किया कि विवाह करनेके बाद ही ये दीक्षा धारण कर होंगे।
- (९.) एक राहिमें ही चारों कन्याओं के साथ कुमारका विकष्ट कोगया। तक चारों कन्याकोंने उन्हें अपनी कवन चालुर्वता हाग

संसारमें फंसानेका उद्योग किया । उन्होंने अनेक उदाहरण देकर समझाया कि वर्तमान सुखको छोड़कर तपस्या करके आगामीक सुर्खोको चाहना उचित नहीं। जंबुकुमारने उन सबको उत्तर देकर उन्हें दश दिया।

(१०) माता-पिताने भी इन्हें बहुत समझाया, प्रन्तु उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । इसी समय विद्युत नामक प्रसिद्धः रात्रपुत्र चोर इनके यहां चोरीको आया था । उससे माताने पुत्रके बैराग्यकी बात कह सुनाई, तब विद्युत्वोग्ने कुमारका मामा वनकर उन्हें बहुत समझाया परन्तु कुमारने अपने दीक्षालेनेके. विचारको नहीं बदला । अन्तमें माता-पिताकी आज्ञानुसार विद्युत्चोर तथा उनके ५०० साथियों और अनेक प्रतिष्ठित पुरुषोंके साथ र श्री सुधर्माचार्यके निकट जिन दीक्षा ग्रहण की। माता और चारों: स्त्रियोंने भी दीक्षा ली।

(११) ९ वर्षे के टग्न तप करने पर बीर निर्वाण संवत १२ में जम्बूम्बामी मुनि श्रुतभेवली हुए।

(१२) श्रुतकेवली होनेके १२ वर्ष बाद वीर निर्वाण संवतः २३ जेठ शुक्का ७ को उन्हें भेवनज्ञान प्राप्त हुसा।

(१३) उन्होंने ४० वर्ष तक धर्मी ग्देश दिया और वीर संबत् ६२ में मथुरापुरीके चौरासी नामक स्थानसे मोक्षपद प्राप्तः किया।

#### पाठ २१।

# विद्युत्प्रभ चोर।

- (१) पोदनपुरके राजा विद्युतराज रानी विगलमतीके यहां विद्युत्पमका जन्म हुला था। विद्युत्पम बाल्यादस्थांसे ही साहसी शौर पराक्रमी था।
- (२) बालगावस्थासे ही कुसँगतिमें पढ़ जाने के कारण उसे चोरीकी भादत पढ़ गई थी और बढ़ते२ वह भपने बहुतसे साधि-योंके साथ बढ़ी २ चोरियां करने छगा।
- (३) पिताने उसे बहुत समझाया, डांटा और राज्य देनेका प्रकोगन दिया, परन्तु उसने एक भी बात न सुनी। उसने साफ उत्तर देदिया कि यदि भाष मुझे सारा राज्यपाट और धन संपिष्ट भी दे दे तो भी मैं चोरी करना नहीं छोडूंगा।
- (४) व्ह अपने ५०० साधियोंके साथ राजगृही नगरीयें जाकर कमका वेदयांके घर टहरा और नगरके झासपास चोरियां करता रहा।
- (५) जिस रात्रिको जम्बुकुमारका दिवाह हुआ था सौर उनकी स्त्रियां तथा माताविता उन्हें मुनिश्चीक्षा ग्रहण करनेसे रोक्षनेका प्रयत्न कर रहे थे, उसी राविको दिख्तप्रम भी चोरी करनेके विचारसे उनके महरूमें पहुँचा।
- (६) जम्बूकुमारकी माता उस समय कोक्से दुःखी होरही। भी, उसने विधुत्पमसे कहा कि यह सारी घन दीलत तु रे जा

मुझे इसकी क्या स्नावश्यक्ता है। मेरा इकलीता वेटा जम्बूकुमार -दीक्षा लेकर वनको जा रहा है फिर मैं इस संवित्तका क्या करूँगी ?

- (७) जम्बुकुमारकी माठाको शोक संतप्त देखकर भीर भगवनी भट्ट धन संपत्तिमे विग्क्त जम्बूकुमारके साधु होनेके समाचार सुनकर वह अपना कार्य भूल गया। उक्ते माठाके सम्मुख प्रण किया कि में कुमारको समझाकर रोकृंगा और यदि उन्हें नहीं रोक सकूंगा तो मैं भी साधु बन जाऊंगा।
- (८) विद्युतप्रभने कुमारको मुनि बीक्षाके रोक्ष्मेका भरसक प्रयस्त किया, पर वह रफ्ज न हुआ तब उसने अपने ५०० मित्रोंके साथ २ दीक्षा प्रहण की और अनेक उपसर्गोंको सहन करते हुये घोर तपश्च ण किया । अंतमें अंपनी आयु समाप्तकर तपके प्रभावसे वह अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए।

#### पाठ २२।

# ्श्री भद्रबाहु-अंतिम श्रुतकेवर्छा।

- (१) पुंड्वर्धन देशके कोटीपुर नगरके सोमशर्मा नामक पुरोहितके यहां भाषका जन्म बीर निर्वाण सं० १६२ में हुआ था। भाषकी माताका नाम श्रीदेवी था।
- (२) जब मद्भवाहु आठ वर्षके थे तब एक दिन वे अपने साथियों के साथ गोलियां खेल रहे थे। सब बालक अपनी होशिया-रीसे गोलियों को एक पर एक रख रहे थे। किसीने दो, किसीने चार, किसीने छह और किसीने आठ गोलियां ऊपर उले चढ़ा दीं

पर मद्रवाहुने एक साथ चौद्रह गोलियां तले ऊरर चदादी। सब बालक देखकर दंग रह गए।

- (३) चीये श्रुतकेवली श्री गोवर्द्धनाचार्य टमी समय गिर-नारकी पात्राको जाते हुए वहांमे निक्तले। उन्होंने मद्रवाहुक खेलकी चतुरताको देखकर निमित्त ज्ञानसे ज्ञान लिया कि पांचवें श्रुतकेवली यही होंगे, वे मद्रवाहुको साथ लेकर उनके घर गए और सोमध्यम् व उन्होंने मद्रवाहुको पढ़ानेके लिए मांगा। माचार्यने मद्रवाहुको ख्रु पढ़ाया। वे वहुत शीघ्र सब विषयोंके पूर्ण विद्वान् होगए तब उन्होंने उसे वापिस घर लीटा दिया।
- (४) मद्रवाहु घर गए परन्तु उनका मन घरमें नहीं लगता था। उन्होंने माता पितासे अपने साधु होनेकी पार्थना की। माता पिताको इससे बड़ा दुःख हुआ। भद्रवाहुने उन्हें समझा दुझ कर शान्त किया और सब मोह माया छोड़कर गोवर्द्धनाचार्यमें दीका लेकर वे योगी होगए।
- (५) गुरु गोवर्द्धनाचार्यकी क्रमासे मद्रवाहु चौदर महा-पूर्वके विद्वान् होगए। जब संवाधीश गोवर्द्धनाचार्यका स्वर्गवास होगया तम उनके बाद उनके पद्रपर भद्रवाहु ध्रुनकेवरी वैठे।
- (६) मानार्थ भद्रवाहु अपने संबक्तो साथ लेक्स सनेक देशों और नगरोंमें भपने उपदेशका पान कराते टक्केंनशी स्वीर सादे और सारे संपक्तो एक पवित्र स्थानमें टहराकर साथ साहारक सिये भ्रहरमें गये।
  - (७) जिस घरमें इन्होंने पहले ही पांच दिया, वटां एक 🐇

बालक पालनेमें झूल रहा था। वह अभी बोलना नहीं जानता था, -इन्हें घरमें पांव देते देख वह सहसा बोळ उठा। जाइये! महाराज, जाइये !! एक अवीव बालकको बोलता देख आचार्य बड़े चिकत हुए। : उन्होंने निमित्त ज्ञानसे विचार किया तो उन्हें जान पड़ा कि यहां बारह. वर्षका भयानक दुर्भिक्ष पड़ेगा और धर्म कर्मकी रक्षा करना नो दूर रहा, मनुष्योंको अपनी जान बचाना कठिन होगा।

(८) भद्रवाह छ। वार्य उसी समय भन्तराय कर लौट माए। इसी दिन कार्तिक शुक्रा पूर्णिमाके दिन महाराजा चन्द्रगुप्तने १६ स्वम देखे। उनमें मिनितम स्वम एक १२ फणका सर्प देखा -तव महाराजने श्री भद्रवाहुस्वामीसे टन स्वर्मोका फल पूछा तो स्वामीने अन्तिम स्वमका फल उत्तर भारतमें बारह वर्षका घोर -दर्भिक्ष बताया।

(९) मद्रवाहुस्वामीने संध्याके समय अपने स.रे संबक्को -इक्ट्रा कर उनसे कहा कि यहां बारह वर्षेका बड़ा मारी अकाल पहनेवाला है। उन धर्म कर्मका निर्वाह होना कठिन ही नहीं भसंमव हो जायगा । इस िये भाप छोग दक्षिण दिशाकी ओर जावें। मेरी मायु थोड़ी रह गई है। इसलिए मैं यहीं रहूंगा। यह कहरूर उन्होंने दश पूर्वके जाननेवाले अपने प्रवान शिष्य श्री विशास्त्राचार्यको चारित्रकी नक्ष के लिए चारह हजार मुनियों सहित दक्षिण चोलपाण्डकी और खाना कर दिया।

(१०) रामच्य, रथूकाचार्य और स्थूलमद मादि मुनि आव-कोंके भामहसे उजायिनी ही रह 'गए । कुछ समयमें बोर दुर्निक पड़ा और वे सन शिथिलाचारी होगए। दुर्भिक्षकी परिहिष्यतिके कारण सबने दंड, तुंबा, पात्र और भईद सफेद बल मारण किया।

- (११) सारे संघको चंठा गया देख टउजैनके राजा चन्द्र-गुप्तको टनके वियोगका बड़ा दुःख हुआ। इससे उन्होंने दीहा लेठी भीर भद्रवाहु भाचार्यकी सेवामें रहे।
- (१२) आचार्य मद्रवाहुकी थोही आयु रह गई थी इसलिए उन्होंने ठज्येनीमें एक पड़के पेड़के नीचे समाधि लेली और मृख प्यास आदिकी परीपंड जीतकर स्वर्गे गमन किया।
- (१३) सुभिक्ष होनेपर उनके शिष्य विशालानार्य णादि कौटकर उज्जयिनी भाए। उस समय स्थ्लानार्यने भाने साधियोंको एकत्र करके कहा कि शियिलाचार भर छोडदो पर जन्य साधुओंने उनके उपदेशको नहीं माना और कोधिन हो उन्हें गार छाता। स्थ्लाचार्य गरकर व्यंतग्देन हुए, उनके उपद्रव करनेपर के छुल्हेन मानकर पूजे गए। इन शिथिलाचारियोंसे ' भर्द्धफालक '- माने स्क्षवाले संपदायका जन्म हुआ।
- (१४) इज्जयिनीमें चंद्रक्षीर्ति राजा या। दमकी करण स्लभीपुरके राजाको दगही गई। चन्द्रनेखाने सर्द्रकालक माधुर्लोके पास विद्याध्ययन किया, इनलिये वह दनकी मक्त थी। एकवार उसने अपने पतिसे साधुर्लोको अपने यहां दुलानेके किये कहा। राजाने बुलानेकी व्यक्ति दे दी। ये भाष् और उनका राज् भूमवामसे स्वागत किया गया। पर राजाको उनका वैद स्वयत्वा न लगा। वे रहते तो थे नज पर कार बस्त रखते थे। रान्तिन

भपने पतिकी भाजासे साधुओंके पास श्वेत तस्त्र पहिननेके लिए मेज दिए। साधुओंने उन्हें स्वीकार कर लिया, उस दिनसे वे सब साधु द्वेतांवर कहलाने लगे। इनमें जो साधु प्रधान थे उनका नाम जिनचन्द्र था।

#### पाठ २३।

## महाराज चन्द्रग्रप्त।

- (१) वीर निर्वाण संवत् १६२ के लगभग मगवदेशके नन्द वंशमें चंद्रगुप्तका जन्म हुआ था। आपकी मःताका नाम मुग था। इसीसे आप मौर्यके नामसे प्रसिद्ध हुए।
- (२) राजकुमार चंद्रगुप्तकी भायु निस् समय १२ वर्षके लगभग थी, उस समय महाण्डा नामक नन्द राजाने अपना अधि-कार मगध्यर जमाया, उस समय चंद्रगुप्तकी माता टन्हें लेकर अपने पिताके यहां भागई। चंद्रगुप्तने वहांपर शस्त्र तथा अन्य विद्याओंका भध्यम किया।
- (३) चंद्रगुप्त बड़े पराक्रमी और वीर थे, किसी प्रकार उनकी वीरताका पता राजा नन्दको लग गया। नंदके कोपसे वचनेके लिये चन्द्रगुप्त अपनी मातासे विद्रा मांग कर पश्चिम भारतकी ओर चला गया। उस समय ३२६ ई० पूर्व पंजाबमें सिकन्दर महानने सीमा प्रांत और पंजाबके कुछ हिस्सेपर अधिकार जमा लिया। चन्द्रगुप्तने सिकन्दरकी सेनामें रहकर उसका संजावन किया।

- (४) ई० पूर्व ३२३-के जुन महीनेमें मिर्छन्दोकी शनुरुमें मृत्यु हुई। यह सुनते ही पंजाब और सीमांतके राजा स्वाधीन हो गये। इन सबके-नेता, चन्द्रगुप्त बने और उत्तर पश्चिम मारतमें बळ प्राप्त करनेके बाद उन्होंने मगध राज्यपर चट्टाई करनेका विनार किया। इन समय चन्द्रगुप्तकी अवस्था २३ वर्षकी थी।
- (५) जिस समय चंद्रगुप्तने मगवप् चढ़ाई करनेका संकर्ष किया, उसी समय उसकी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणिक्य क्रास्प्रमें भेट हुई। एक पमय राजा नन्दने चाणिक्यका अवमान किया था। चाणिक्य अपने अपमानका बदला चुकानेकी बाट देख रहा था। चंद्रगुप्तसे मिलकर वह बहुत प्रसन्त हुआ और दोनों एक दूसरेके सहायक बन गये।
- (६) सन् ईंग्बीके ३२० वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्तने नीनिहा नाणिवय और सीमांत प्रदेशके पवनक आदि गजाओंक साथ गण्ड पर नदाई की और नन्द गजाको समूछ नष्ट कर मगणका राज्ञ सिंहासन प्राप्त विया । नंदराजाके बीस हजार धुड़मवार, दो लाख पैंदल, दो हजार रथ और नार हजार हाथी उसके मार्थान हुए।
- (७) चन्द्रगुने भगनी सेना वृद्धि हो। उमको सेनामें नीम-हजार पुद्मवार, नी हजार हाथी, छः हजार पेंदल लीर बहुमंग्यक रथ थे। ऐसी दुर्नेग सेनाकी सहायतासे उन्होंने नर्मदा तक उत्तर भारतके सभी रामालोंकी जीत लिया। चन्द्रगुप्त भीर्यके माजाज्यका विस्तार बंगालकी खाड़ीसे भरव समुद्र तक होगय। स्वीर दह सर्वधा भारतके प्रथम ऐतिहासिक चलवर्ती सलाइ कहरानेके मधिकारी हुए।

( ८ ) चन्द्रगुप्त भारतमें भवने साम्राज्यकी बढ़ाने और पुष्ट करनेमें करो थे। उचर पश्चिम एशियामें सिकन्दरका एक सेनापति भावनी शक्ति बढ़ाकर सिकन्दरके जीते हुए माग्तीय प्रान्तोंको चंद्र न्त्रप्तसे छीन लेनेकी तैयारी कररहा था। उसका नाम सेर्यूकस था। उसने सिंघुनदी पार की। वह पहिली कड़ाईमें ही चनद्रगुप्तकी सेनाका वका न संमाल सका भीर उसे दनकर संघि करनी पड़ी। उसने अपने साम्राज्यके काबुल, कंघार, हिरात और मकरान प्रदेश चन्द्रगुप्तको दिए। इसके वदलेमें चन्द्रगुप्तने ५०० हाथी उसे दिए। इतना ही नहीं, वह विजयी मौयं सम्र दुक्को अपनी बेटी भी ब्माह देनेको बाध्यं हुआ। इस तरह दो हजार वर्ष पहलेसे भी आरतीय सम्राट् चन्द्रगुप्त मीर्थ टन काबुल, कंबार आदि प्रदेशींगर आरतीय पताका उटानेमें समर्थ हुए थे, जिनपर न कभी दिल्लीके स्तात समाटोंकी जीत हुई और न अंग्रेजी राज्यको ही ऐसा देखना नंसीव हुआ।

(९) ई० पूर्व ३०३ में चन्द्रगुप्त मौर्य सेंपूर्ण उत्तर भारतके नाजा बन गये और मारतके विदेशी करेशकी सत्तां समाप्त करदी। न्त्रीर अपने बाहुबलसे काबुल, कंबार, हिरात आदिमें हिन्दुओंका जाबान्य स्थापित किया। उन्होंने अपनी राजधानी पाटळीपुत्र कायम की और चाणिक्यको प्रधानमंत्री नियुक्त किया । चंद्रपुतंके राज्यमें बाली मात्रके हितंका च्यान रक्खा गया था।

(१०) यूनान देशका भेगस्थनीज नामक राजद्तं उनके द्रश्नारमें जाकर रहता था । उसने मौर्य संग्रं उपके जादरी जीर भनुकरणीय शासनका विवरण लिखा है। चन्द्रगुनका मादशै उसके राजकीशक और पराक्रमके लिये उसका नाम स्वर्णोक्सोंने मद्भित रहेगा।

(११) चंद्रगुप्त पहले ही विजयी मझाट् ये, जिनका शामन विदेशों तकमें था। उनका राज्यशासन प्रत्येक प्राणीके लिए सुम-कर था।

(१२) चाद्रगुप्तको बालकालसे ही जैन पर्मवर छद्रा थी। श्री भद्रबाहु श्रुतकेवली उनके धर्मगुरु थे। जैन मुनि उनके राउवमें सदैव विद्वार करते थे। वह बड़ी मक्ति और श्रद्धासे उनको षाहार-दान देते थे।

(१३) एक समय महाराजा चन्द्रगुप्त रात्रिको निद्रामें वी सम उन्होंने पिछले पहरमें नीचे लिखे हुए सोल्ड स्थ्म देखे—

- (१) सूर्यको भस्त होता हुभा देखा।
  - (२) धूरुसे माच्छादित रतगिश देखी ।
- (३) करावृक्षकी याखा हरती हुई देखी।
- ( ४ ) समुदको सीमा उछंपित करते देखा ।
- . (५) बाग्ड फणवारा सर्प देखा ।
  - (६) देव विगानको टल्टते देखा ।
  - ( ७ ) कॅटरर चढ़ा हुमा राषद्वत्र देखा ।
  - (८) दो काले हांश्यिंको सहते देखा ।
  - (९) रध्में २ बछड़ोंको जुला हुमा देखा।
  - (१०) बन्दरशे हायीयर चढ़ा हुला देखा।
  - (११) भूतपेतोंको नाचते हुए देखा ।

(१२) सोनेके वर्तनमें कुत्तेको भोजन कर्ते देखा।

(१३) जुग्नुको चमकते देखा।

(१४) सुखा तालाव देखा ।

(१५) धृत्रमें खिका हुआ कमल देखा।

(१६) चन्द्रमामें छिद्र देखा ।

(१२) सबेरे उठते ही वे स्वमींका फल पूछनेके लिए अपने गुरु श्री भद्रबाहु स्वामीके निकट पहुंचे । उन्होंने गुरुदेवको नमस्कार, कर स्वमींका फल पूछा ।

(१३) श्री मद्रवाहुसे स्वामीने स्वमीको छन हर उनका, फल बतलाया। श्रीर उनसे कहा कि इन स्वमीके फलस्वरूप मगघ देशमें घोर अकाल पहुँगा। उन्होंने इस तरहसे १६ स्वमीका फल, बतलाया जिससे महाराजाको संतोष हुआ—

(१) द्वादशांग श्रुवके पाठिमों हा समाव होगा।

(२) मुनियोंने परस्पर फूट होगी स्नीर अनेक संब स्थापित होंगे।

(३) क्षत्रिवलोग जैन धर्म धारण नहीं करेंगे।

( ८ ) राजा नीतिका पालन नहीं करेंगे ।

( ५ ) बारह वर्षका भकाल पडेगा।

(६) भारतमें अब देवताओंका आगमन नहीं होगा।

(७) मारतके राजा जैनवर्मको छोडकर मिथ्यामार्ग अहण करेंगे।

(८) असमयमें थोड़ी वर्षा होगी।

- (९) बाल मर्वाधामें धर्म घारण करेंगे परन्तु युवावस्थामें धर्मकी रुचि नहीं रहेगी।
- (१०) नीच जातिके पुरुष राम प्राप्त करेंगे।
- (११) कुदेवोंकी विशेष रहरसे पुना होगी।
- (१२) धनी लोग अनेक कुक्सोंपे रत होंगे।
- (१३) जैन धर्मका प्रमाव कम होगा।
- (१४) दक्षिण मांतमें ही जन धर्महा विशेष ऋषसे प्रभाव रहेगा।
- (१५) बाह्यणोंमें जैन धर्म नहीं रहेगा, केवल वैद्योंमें ही जैन धर्म रहेगा।
- (१६) जन धर्में में भनेक पन्ध छोर संपदाय होंगे।
- (१४) श्री मद्रवाहुस्थामी जब दुर्निझके कारण दक्षिण स्थारतको जाने रूगे उस समय चन्द्रगुतने भी राज्य छोड्कर उनके पास जन सुनिकी दोक्षा धारण की खीर मुनि होकर उनकी सेवाक लिए साथ होगए।
- (१५) चन्द्रगुप्त जैन मुनि हो ११ मद्रवाह्स्वामी के गाँव दक्षिण भारत पहुँचे और अवणवेलगाल मामक स्थानपर ठटर गए। यहांपर एक छोटीसी पहाड़ीपर गुरु शिष्यने तपस्या की और उनका समाधिमरण भी वहीं हुआ।



#### पाठ २४।

# सम्राट ऐछ खारवेछ।

- (१) राजा खारवेलका जन्म सन् ई०से १९७ वर्ष पूर्व भशोककी मृत्युके ४० वर्ष पीछे हुमा था। इनके पिताका नाम चेतराज था। ये कलिंग देशके राजा थे।
- (२) १३ वें वर्षमें कापको युवराज पद प्राप्त हुना कीर सोलहर्वे वर्षमें ही विताकी मृत्युके पश्चात् ये राज्यशासन करने लगे।
- (३) पचीसेंव वर्षमें आपका राज्याभिपेक हुआ और आप राजा होगए।
- (४) राजा खारवेरने क्लिंगकी प्राचीन राजधानी तोशा-लीको छपनी राजघानी बनाई। सापकी प्रजाकी संख्या ३५ लाख थी।
- (५) राज्य प्राप्त होनेके दूसरे वर्षमें भागने दिग्विजयके लिए प्रयाण किया और पश्चिमके भनेक राजाओंको जीतकर उनपर **अपना अधिकार जमाया । उन्होंने २ वर्षमें काइयप, मुशिक,** राष्ट्रिक भौर भोजक क्षत्रिय राजाओंको जीतकर उन्हें भपने श्राधीन बनाया ।
- (६) दक्षिण भारतके पांड्य आदि देशोंके राजाओंने अपने माप ' भेंट ' मेजकर मैत्री स्थापित की । दक्षिण भारतका प्रवरू राजा शतकर्णि भी निर्वेल होगया । इस तरह दक्षिण भारतमें मौ स्वारवेलका प्रताप परिपूर्ण होगया ।
  - (७) उत्तर भारतका विवापी राजा पुष्पमित्र मगधका

राज्याधिकारी था। उसने मौर्यवंशका संहार किया था। स्वार्येकने पुष्पित्रको परास्त करनेका हढ़ संक्रा किया और ये सेना लेकर मगधकी खोर चल पड़े और गोरथिगिरि पर उन्होंने सपना सिक्कार जमाया। कई कारणोंसे ये वापिस कर्लिंग छोट साए। खारवेलके इस साक्रमणकी खबर यूनानके हिमिसिष्ट्रयस बादशाहको लगी। उसने मथुरा पंचाल और साक्रेत पर सपना सिघकार जमा छिया था। इस खबरसे वह सपनी सेना लेकर पीछे हट गया।

- (८) राज्यकारके १२ वें वर्षमें खारवेठने उत्तरकी ओर माजनण किया। मार्गके मनेक राजाओं पर विजय करते हुए ये मगमकी राजधानीके पास पहुंच गए और गंगा नदीको पारकर पाटलीपुत्रमें दाखिल होगए। उन्होंने नंदकारके प्रमिद्ध महल सुग-इको घेर लिया। शुक्तनृप पुष्पमित्र इस समय युद्ध होगए थे। उनका पुत्र युद्धपति मित्र मगभका शासक था। उसने खारवेठकी साधीनता स्वीकार की और मनेक बहुमूहण रजादि मेटमें दिए। वहांसे वे 'करिक्ष जिन' की प्रसिद्ध मृति के भाए, जिसे नन्दराज करिक्षसे आए थे।
- (९) खारवेरने सारे भारतपर विजय प्राप्त की । पांट्य देशसे लेकर उत्तरापथ भीर गगवसे लेकर महाराष्ट्र देशतक उनकी विषय-पताका फहराती थी ।
- (१०) खारवेलने प्रजाहिनके लिए 'सनप्रतिय 'नागर स्थानसे नहर निरुच्चाई, जीर एक बहे सामावका जीटोंद्राग्यामा।

(११) प्रजाकी सुविषाके किए उन्होंने "वौर" कीर 'श्रान-

पंद' संस्थाओंको स्थापित किया स्त्रीर प्रजाकी सम्मतिके सनुक्रक शोसन किया। 'वौर' संस्थाका संबंध राजधानी और नगरोंके शास-नंसे था। और 'जानपद' संस्था ग्रामोंका शासन करनेके लिये नियक्त थी।

😁 (१२) खारवेल बहे दानी थे। हर्न्होंने राज्यके नवे वर्षमें . अहंत भगवानका 'अभिपेक करके उत्सव मनाया था और अडता-लीस लाख चांदीके सिक्सेंसे पाचीन नदीके तट पर 'महाविजय' प्रासाद बनवाया भीर बाह्मण तथा भारय लोगोंको 'किमिच्छक' दान दिया।

🖖 (१३) राजा खारवेलने कुमारी पर्वतपुर जैन मुनियोंके रहनेके 'लिए गुफ'एं और मंदिरादि बनवाए और जैन धर्मका महा अनुष्ठान किया । उस सम्मेलनमें भारतके जैन यति और पण्डितगण उंपस्थित हुए थे। इसके लिए अखिल जैन संघने उन्हें 'भिक्षुराज' न्त्रीर ' धर्मराज र की हवाघि दी और उनका जीवनचरित्र पावाण शिकापर लिखा गया। यह शिलालेख उदीमा प्रांतके खंडगिरि-उदयगिरि पर्वतकी हाथी गुफामें मौजूद है और जैन इतिहासके लिए बड़े महत्वकी वस्तु है।

(१४) शिलालेखमें सन् १७० ई० पूर्वतक खाग्वेलकी जीवन घटनाओंका उल्लेख है। उस समय उनकी भाय करीन ३७ -वर्षकी भी । उनका स्वर्गवास सन् १५२ ई० पूर्वके लगभग हुना है। उनके बाद उनका पुत्र कुदैयश्री खरमहामेघबाहन राजा हुआ।

# वीरसंघके कुछ आचार्य।

( लेखक-वावू कामताप्रसाद्भी जैन, अलीगंज ।)

# णाठ २५। श्री कुन्दकुन्दाचार्य।

ं '' मङ्गर्छं भगवान् वीरो, मङ्गर्छं गौतमो गर्णाः । मङ्गर्छं कुन्दकुन्दाद्यो, जनधर्मीस्त मङ्गर्छ ॥ ''

- (१) दिगम्बर जैन सम्पद्धमें भगवान् कुन्दकुन्दस्थाभीका भासन बहुत कांचा है। जैन मैदिरोमें प्रतिदिन उपगोक्त खोकको दुहराकर भक्तमन उनकी गिनती गणवर गीतमके बाद करते हैं। सचमुच दिगम्बर संपदायका मूलाघार इन साचार्यप्रकृष्ट गटान् उपक्ति में स्थित है। यदि कुन्दकुन्दाचार्य न होते तो शायद ही दिगम्बर संपदाय कभी उल्लेक्षील होता।
- (२) सन्य प्रसिद्ध दिगम्बर भाषायोकी तरह मगवत् कुन्दकुनदका सम्यन्य दक्षिण भारतमे हैं। दक्षिणभारतमें ईन्द्री पहली शताब्दिके लगभग पिद्रथनाष्ट्र नामका एक प्रदेश था। तम प्रदेशमें कुरुमरई नामक एक गांव था। गांव, कुरुमरईमें एक पनी देदप संदेते थे। तनका नाम करमुण्ड था। सेठ करमुण्टकी पानी

श्रीमती थी। उनके मतिवरण नामका स्वाला-चरवाहा नौकर था।

- (३) चरवाहा मितवाण एक दिन गीवोंको चरानेके लिये जंगलकी ओर जा रहा था। उसने देखा, बनामिसे सारा जंगलका जंगल भरम होगया है, केवल बीचमें कुछ पेड़ हरे भरे बच रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा लाश्चर्य हुमा, लीर वह उन पेड़ोंको देखनेके छिये उनकी ओर लगक गया। वहां उसने एक मुनि महाराजकी बसितका देखी और वहीं एक सन्दूकमें लागन ग्रन्थ रक्खे हुए पाए। उसने मागम ग्रन्थ उठा छिए और ले जाकर भगने घरमें रख छोड़े।
- (४) सेठ करमुण्डके कोई पुत्र न था। सेठानी श्रीमती इस कारण बड़ी उदास रहती थी। किंतु सेठ धर्मातम था। वह धर्मकी बातें सुना और धर्म-कर्म कराकर सेठानीका मन बहलाये रखता था। एक रोज उनके यहां एक प्रतिमाशाली मुनिराजका शुमागमन हुना। उन्होंने पड़गाह कर मिक्तम बसे मुनिराजको भाहारदान दिया और इन दानके द्वारा भमित पुण्य संचय किया। उन्हों विश्वास होगया कि अब हमारे भाग्य खुलेंगे। उध्य, चरवाहे मितवरणने उन मुनिराजको भागम अन्थ प्रदान किये। इस शास्त्र-दानके प्रमावसे उसके ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण-बंच होगये भौर वह मुक्तर सेठ करमुण्डकी सेठानी श्रीमतीकी कोखसे उनके पुत्र हुना। यही तीहणबुद्धि पुत्र भागे चलकर मगवत कुन्दकुन्द हुये।

(५) सेठ-सेठानी पुत्रका मुंह देखकर पूले अङ्ग न समाते थे। 'होनहार विख्वानके, होत चीकने पात ।' सेठजीका पुत्र भी

माग्यशाली था । वह बचपनसे ही मसाधारण व्यक्तिस्व बनाये हुये था । देखते ही देखते वह सब विद्याओं और कलाओं में निपुण होगया । धर्मात्मा माता—पिताओं का पुत्र मका धर्म—कर्मका मोही भी वर्यों न होता ? जैन धर्ममें उसकी विशेष मास्था थी । उसका चित्त संसारसे विश्त और परमार्थमें रत रहता था !

- (६) एक दिन श्री जिनचन्द्राच यं हा विहार कर मुण्ड सेठके गांवमें हुआ। सेठ सेठानी पुत्र सिटत साचार्य महाराजकी वन्दना करने गये। उन्होंने मुनिराजकी धर्म-देशना सुनी। सेठपुत्र पति-बुद्ध होगये। वह घर न कीटे। माता—पितासे साज्ञा लेकर मुनि होगये। मुनि दशामें उन्होंने घोर तपश्चरण किया। मलय देशके अन्तर्गत हेग प्राम (पोला) के निकट स्थित नीक गिरी पर्वत उनकी तपस्याय पित्र हो चुका है। पहाड़की चोटीपर उनके चरण-चिद्द भी विद्यमान हैं।
- (७) उस समय कांचीयुर दक्षिण भारतमें जैनवर्गका नेन्द्र था। साधु कुंदकुंदका अधिक समय संभवतः यहीं व्यतीत हुना था। पट्टावलियोंने टन्हें श्री जिनचन्द्राचार्यका दिष्टा लिखा है भीर बताया है कि ई० पूर्व सन् ८ में टन्हें साचार्य पद प्राप्त हुना। था। इस सबस्थाने उनका जन्म ई० पूर्व सन् ५२ में हुना सम-खना चाहिये; स्योंकि प्टावलीके अनुसार यह ११ वर्ष गृहस्य दशामें और ३३ वर्ष साधु क्रावने रहे थे। बाचार्यपदपर वह नगमग ९६ वर्षकी धीर्षायु टन्होंने पाई भी।
  - (८) सुन्दसुन्दाचार्यने एक दिन ध्यानमें विदेह देशमें

विद्यमान तीर्थिकर सीमन्धरंस्वामीका स्मरण किया था। तीर्थिकर भगवानने परोक्ष रूपमें धर्म लाम दिया था, निसे सुनकर दो "चारण ' देव उनके दर्शन करने यहां आये थे और माखिर वे उन्हें पूर्व विदेह लेगये थे, जहां टन्डोंने तीर्थिकर भगवानके साक्षात दर्शन किये थे। तीर्थिकर भगवानके निकट उन्होंने सिद्धांत प्रन्थोंका अध्ययन किया था और वह (१) मलांतर निर्णय, (२) सर्वशास्त्र, (३) कर्मप्रकाश, (४) न्यायप्रकाश नामक चार प्रन्थ वहांसे अपने साथ ले माये थे।

(९) पूर्व विदेह जाते हुये दुन्दयुन्दाचार्यकी मोरिपिच्छका विमानसे उड़कर गिर गई थी और उन्हें काम चलाने के लिये गिद्ध पक्षीके परोक्षी पिच्छिका दे दी गई थी। इस कारण वह 'गृद्धिपिच्छकाचार्य' नामसे भी प्रसिद्ध होगये थे। तथापि सीमन्वरस्वामी के समोशरणमें पूर्वविदेहके चक्रवर्ती सम्राट्ने उन्हें मुनियोंने सबसे छोटा देखकर उनकी विनय 'ऐला (छोटे) चार्य' नामसे की थी। कुण्डकीण्ड नामक देशसे उनका चिनष्ट सम्पर्क रहा था, इसिट्ये ही 'कुण्डकीण्डाचार्य' नामसे प्रख्यात् हुये थे। इन्हींका श्रुतिमधुर नाम 'कुन्दकुन्द' है।

(१०) पूर्व विदेहसे लौटकर माचार्य महोदय धर्मप्रचार और सिद्धांत अन्थोंके मध्ययनमें ऐसे लीन होगये कि उन्हें मपने शरीरकी भी सुध न रही। उस मथक परिश्रमसे समय वेसमय धर्माध्यानमें लगे रहनेका परिणाम यह हुआ कि गरदन झुकाये रवस्ते २ उनकी गरदन टेंडी होगई। लोग उन्हें 'वक्तग्रीव' कहने रुगे। किंतु उपसंत योग साधनसे यह ठीक होगई थी। समन इसीकी कहते हैं।

(११) उस समय दक्षिण भारतमें विद्या व्यसन कोरीवर था। मेठापुर तामिल विद्वानों का घर था और वहां एक ' विद्वत् समाज '' स्थापित था। जैनियों की भी वहां पर छा छान नहीं थी। श्री कुंद कुंद ऐला नार्थने तामिलमें 'कुर्रल' नामका एक महाकारण रचा और थिरु क्लूबर नामक अपने शिष्यके हाथ उसे विद्वत समाक में पेश करने के लिये भेन दिया। विद्वत् मण्डलने उसे खूब पगंद किया और वह तामिल साहित्यका एक रस्त बन गया। सचमुच नीतिका वह अपूर्व प्रत्य है और तामिल देशमें वह 'येद' माना जाता है। उसकी रचना ऐसी उदार दृष्टिमें की गई है कि प्रत्येक धर्मका अनुयायी उसे अपना मान्य ग्रम्थ स्वीकार करने के लिये उतावला हो जाता है। श्री कुंद कुंदाचार्यके समान धर्मा नार्थकी कृति सांपदान यिकतासे अछूती रहना ही चाहिये थी!

(१२) 'कुर्गल' के भतिरक्त तामील मापामें भी। किन जन्मीकी रचना श्री कुन्दकुन्दस्वामीने की, यह ज्ञात नहीं है। वितृ तामिलके भतिरक्त वह प्राकृत भाषाके भी प्रीद विद्वान थे खीर इस भाषामें उन्होंने जैन मिद्धांतके भनेक ग्रन्थ लिये थे; जिनमें 'प्रागृतवय', पट्पाहुइ, नियमसार भावि इहेस्रनीय है। 'प्रागृतवय' को टार्टीने पहत्त्वंशके राजा शिक्कुमार महाराजके लिये लिखा था। कुन्दकुन्दाचार्यको यह राजा भवना ग्रुरु मानता था खीर टनके धर्म-प्रचारमें यह विदेश सहायक का दिगम्बर संमदाममें भाज

-कुन्दकुन्दाचार्यके ये ग्रन्थ ही भागम ग्रन्थ होरहे हैं भीर इसीसे इंन -ग्रन्थोंका महत्व स्पष्ट है ।

(१३) एक दफा श्री कुंदकुंदाचार्य एक बढ़ासा संघ लेकर, जिसमें ५९४ तो मुनि ही थे, श्री गिरनारजीकी यात्राके लिये वहां पहुंचे थे। उसी समय विजानकर संप्रदायका भी एक संघ शुक्काचा यक्की सध्यक्षतामें वहां साया था। विजानकर लोग चाहते थे कि पहले हमारा संघ यात्रा करे वयोंकि वही प्राचीन जैन संपदाय है! इसपर कुंदकुंदाचार्यका शास्त्रार्थ शुक्काचार्यसे हुमा, जिसमें कुंदकुंदाचार्यका शास्त्रार्थ शुक्काचार्यसे हुमा, जिसमें कुंदकुंदाचार्यका शास्त्रार्थ शुक्काचार्यसे हुमा, जिसमें कुंदकुंदाचार्यके मंत्रवलसे 'सरस्वतीदेवी 'ने कहा कि दिगम्बर मत ही प्राचीन है और तब दिगम्बर संघने ही पहले पर्वतकी यात्रा की। इसी समय कुंदकुंद्रवामीने स्थवने कमण्डलमें कमळ—पुटा प्रगट करके लोगोंको चिकत किया था। इस कारण वह 'पद्मनंदि' नामसे प्रसिद्ध होगये थे।

(१४) वपरांत अनेक देशों में विहार करके और मुमुक्षुओं को जिनवर्मकी दीक्षा देते हुए श्री कुंदकुंदाचार्य दक्षिण मारतको लौट गये। वहां अपना निकट समय जानकर वह योग-निरत होगये। ध्यान-खड्ग लेकर कर्मशत्रुओं से वह बड़ने लगे। वह सच्चे आस्म-चीर थे और थे युग-प्रधान महापुरुष। आखिर सन् ४२ के लगभग वह इस नश्वर शरीरको त्यागकर स्वर्गधाम सिधार गये।



#### पाठ २६।

# आचार्यप्रवर उमास्वामी !

## तत्वायस्त्रकर्षारस्यास्वामिस्रनीश्वरम् । श्रुतकेवल्टिदेशीयं वन्देहं गुणमन्दिरम् ॥

- (१) भाचः यं प्रवर उमास्वामी (उमास्वाति)का नाम क्तावार्थसृत्र' नामक प्रत्यके कारण अंतर भमर है। यह ग्रन्थ जैनों धी बाई विक्र' है और खूबी यह कि संस्कृत भाषामें सबसे पहला यही जैन ग्रंथ है। सचपुच भाचार्य उमास्वामीने ही जैन सिद्धांतको प्राकृतसे संस्कृत भाषामें प्रवट करनेका श्रीगणेश किया था और फिर तो इस भाषामें भनेकानेक जैनाचार्योंने मन्ध रचना की।
- (२) श्री उमास्तामीकी मान्यता जैनोंके दोनों सन्नदायों दिगम्बर भीर न्वेतांवरमें समान रूपसे है। और उनका 'तरवार्धसृत्र' अन्य भी दोनों संपदायोंमें श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता है।
- (३) विंतु ऐसे मस्यात भाच येके जीवनकी घटनामों हा ही है। भेतांबरीय शास्त्रोंसे यह असर विदित है कि स्यग्नोविका नामक नगरीमें हमारबामी हा जन्म हुआ था। उनके पिताका नाम स्वाति भीर माहाका नाम बात्सी था। वह बौमीपणि गोत्रके थे; जिससे उनका झसण या कत्री होना अगट है। उनके दीहागुरु ग्यारह अंगके घारक घोषनंदि करण ये खीर दिय ग्रहणकी हिसे हनके गुरु मूल नामक आवकाचार्य थे। हमारदानी मी

वाचक कहलाते थे भीर उन्होंने ्तरवार्यसूत्र' की रचना कुसुमपुर नामक नगरमें की यी!

( १ ) दिगवा शं स्त्रोंमें उनके गृहस्य जीवनको कुँछ भी पता नहीं चक्रता है। साधु रूपमें वह श्री कुंदकुंदाचार्यके पट्ट शिष्य बताये गये हैं और श्री 'तत्वार्थसूत्र' की रचनाके विषयमें कहा गया है कि सौराष्ट्र देशके मध्य ऊर्जियंतगिरिके निकट गिरिनगर नामके पत्तनमें भासन भव्य, स्वहितार्थी, द्विनकुलोखन श्वेतांवर भक्त सिद्धरुप' नामक एक विद्वान खेतांवर मतके अनुकूछ सकल शास्त्रका जाननेवालः था । उपने 'दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' यह एक सूत्र बनाया और उमे एक पाटियेवर लिख छोड़ा । एक समय चर्यार्थ श्री गृद्धिष्टिछ।चार्य 'उमास्वामि' नामके घारक मुनिवर वहांपर जाये और उन्होंने माहार लेनेक पश्च त् पाटियेको देखकर उसमें उक्त सुत्रके पहले 'सम्यक्' शब्द जोड़ दिया । जब वह सिद्धय्य विद्वान वहांसे खपने घर भागे भीर उसने पाटियेपर ' सम्यक् ' शब्द लगा देखा. तो उसने पसन होकर अपनी मातासे पूछा कि. किस महा-नुभावने यह शब्द लिखा है ? माताने उत्तर दिया कि एक महानुभाव निर्मन्धाचार्यने यह बनाया है। इसप्र वह गिरि और अरण्यक्री हूंदता. हुआ. उनके भाश्रममें पहुंचा और मक्तिमारसे नर्झी मून होकर उत्ता मुनिमहारानसे पृष्ठने लगा कि आत्माका हित वया है ? मुनिराजने कहा, मोक्ष है। इसपर मोक्षका स्वरूप और उसकी पातिका उपाय पूछा गया, जिसके उत्तरक्रवमें ही इस ग्रंथका अवतार हुआ है। "इसी कारण इस ग्रंथका भवर नामः 'मोक्षशास्त्र' मी है । केसा भच्छा वह समय

था, जब दिगम्बर खीर श्वेनाम्बर आपममें प्रेनमे रहते हुदै भर्म-प्रमावनाके कार्य कर रहे थे। श्वेनाम्बर उपासक सिद्धारण लिये एक निर्मन्थाचार्यका शास्त्राचना करना हुसी बात्मरूपभावका द्योतक है। यह निर्मन्थाचार्य श्री दमास्वासिक अतिरिक्त और कोई न थे!

(५) इसके मतिरिक्त घर्म और संपक्षे िलये उनने वया वया किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । इस कारण इन महत्त् माचार्यके विषयमें इस संक्षित बृजान्तमें ही संतीप भारण करना पड़ता है। दिगम्बर संबदायमें वह श्रुतिमधुर उन म्हामी 'वे नामसे और द्वेतास्बर संबदायमें 'उनाह्याति 'कं नामसे प्रसिद्ध हैं।

## पाठ २७। स्वामी समन्तभद्राचार्य।

' समन्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारत-भूषणः 📝

- (१) स्वामी समन्तमद्वाचार्य जिनशासनके नेता ये और वह ये भारत मृश्ण ! एक मात्र भद्र पयोजनके लिये उन्होंने लोकका उपकार करके भारतका मस्तक ऊंचा कर दिया था।
- (२) स्वामी समन्तमद्राचार्यको अन्य देनेका शेय मी दक्षिणमारतको पास है। ईस्वीकी पान्तिक दानाविद्योंने कदाक राजवंश मारतमें पसिद्ध था। इस वैद्यके प्रायः सब ही राज्यः वैद्य पर्मानुयायी ये। स्वामीजीने संगवतः इसी राजवंशको अपने जन्ममे सुद्योगित किया था। उनके माता-दिशके नाम और उनकी

जन्मतिथि क्या थी, इसका पता आजतक नहीं लगा। किन्तु यह स्वष्ट है कि उनके पिता फणिमंडलान्तर्गत 'उगापुर' के क्षत्रीमाजा थे। उगापुर तन कावेरी नदीके किनारे बसा हुआ था। वह बन्दरगाह और एक बड़ा ही समृद्धिशाली जनपद था। जैनोंका वह वेन्द्र था। इसी जैन वेन्द्रमें स्वामीजीका बाल्यजीवन व्यतीत हुआ था।

- (३) तब स्वामी समन्तभद्रा वार्थ 'शान्तिवर्म ' नामसे प्रसिद्ध थे। शांतिवर्मने बहुत करके जान कि उन्होंने गृहस्थावस्थामें ही पाई थी ! पर यह नहीं कहा जासक्ता कि उन्होंने गृहस्थावस्थामें पवेश किया था या नहीं ! हां, यह स्पष्ट हे कि वह छोटी उम्रमें ही संसारसे विस्क्त होक्स साधु होगये थे। सचमुच वाल्यावस्थासे ही समन्त-भद्रने जानको जिनशासन और जिनेन्द्रदेवकी सेवाके लिए अर्थण कर दिया था। उनके प्रति जापको नैपर्शिक प्रेन था और जापका शेम २ उन्होंके ध्यान और उन्होंकी वार्ताको लिये हुये था। व्यापकी धार्मिक परिणितिमें कृत्रिमताको जरा भी गंच नहीं थी। जाप स्वणायसे ही वर्मात्मा थे और जापने अपने अन्तःकरणकी जावाजसे प्रेरित होक्स ही जिनदीक्षा धाःण की थी।
- (8) सच बात तो यह है कि समन्तमद्र जी युगपनान पुरुष थे। कांति उनके जीवनका मूल सूत्र था। कोई भी बात उन्हें इसिलये मान्य नहीं था कि वह पुरातन पथा है अथवा किसी मान्य पुरुषने उसको वैसा ही बताया है। बल्कि वह 'सत्य'की कसीटीपर हर बातको कस लेता जावस्यक समझते थे। जैन मुनि होनेके पहले उन्होंने स्वयं जिनेन्द्र देवके चारित्र और गुणकी जांच की थी और

जन उन्हें 'न्यायविदित औं। कहनुत उदय सहित पाया, तो सुप्र-सन्नित्तमें जिनेन्द्रदेवकी सची सेवा औं। मानिमें ठीन होगये।' इस मावको उन्होंने अपने इम प्रदामें स्वनित किया है:——

अत एव ते बुधनुतस्य चित्तगुणमहुतोदयम् ।
न्यायविहितमवधार्थे जिने स्विय सुप्रसन्तमनसः स्थिता वयम्
॥ १३०॥-वृत्तबहुशासन ।

- (५) एक युगवी से लिये यह कार्य टीक भी था। मन्द्र्य एक टकेकी हांडीको टीक बजाकर लेता है, तब धार्मिक बानोंमें ष्याच अनुमरण करना बुद्धिमना नहीं कही जाइकी। सभैतमद्र जिले विद्वान भटा यह गलती केसे करने !
- (६) स्वामी समन्तमद्भे जिन दीक्षा कांची या दसके सिलक्ट ही कहीं महण की थी। और कांची (Conjectorem) ही उनके मार्मिक द्योगोंका केन्द्र था। 'शजाब्दीकर्रे' न'मक ग्रंथमें कि सा है कि वहां वह कानेकवार उद्देंचे थे। उपपर समन्तमद्भी स्वयं कहते हैं कि "मैं दांचीका नम मन्तु हुँ।" (कांच्या नमान्तमद्भी कांकि कहते हैं कि "मैं दांचीका नम मन्तु हुँ।" (कांच्या नमान्य कांकि मिलता। किस महानुभावको कांगका दीक्ष गुरु होनेका मीभाग्य माप्त दुक्ष था, यह कहा नहीं जानका। हां, यह विदित्त है कि साव प्राप्त कांकि है। विद्रापकों के प्रधान कांकि हों है। विद्रापकों के प्रधान कांकि हों। विद्रापकों के प्रधान कांकि कींग कर्याक्षीन के कींगका स्वाप्त करें। कांकि स्वाप्त करें। विद्रापकों के स्वाप्त कांकि हों। विद्रापकों कांकि हों। विद्रापकों के स्वाप्त कांकि हों। विद्रापकों कांकि हों। विद्रापकों हों।

्र के स्व नह निर्मिश्च शहर हुट पड़ा था। स्वामीनी मणुब इहली है है है है है है है है पह पूर्व सैनित समाता वेदनीय कर्मके विश्व है है है है है है है है महर्म नामक महा रोग उत्पन्न होगया। कार्यकों कर्मके क्रिके सम्बन्धक स्व विश्व सामान्य स्व ना जीर इस ' भएम कर्मके क्रिके क्रिके कर्मके क्रिके क्रिके कर्मके क्रिके कर्मके क्रिके क्रिके क्रिके कर्मके क्रिके क

नामों हा चिंत्रवन करते रहे । किन्तु रोग उत्तरीतर बद्दा गया स्वीर स्वामीजीके लिये वह अस्य होगया । उनकी देनिक चर्णने भी बाधा पड़ने लगी। स्वामीचीने देखा कि सब उनवे लिए चास्त्रोक्त मुनि जीवन विताना धमन्मव है, इसस्त्रिय टन्टॉर्न 'कोइ खना' वत भंगीकार कर लेना उचित समझा । शर्गार्फ लिये भारते धर्मको छोड़ देना उनके छिए एक अनहोनी बात थी। अवने गुगरे यह वत ब्रहण करनेकी आज्ञा मांगी । ययोष्ट्रह त्र्योग्ल पुरुषदागण कुछ देग्तफ भीन पहकर स्थानीजीकी ओर देखने ग्हें। उन्होंने **मपने योगवश्से जान लिया कि समस्तगद्र करायु नहीं है: \*िश** टनके द्वारा धर्म और ज्ञासनके सद्धारका महास कार्य होनेको है। बस, उन्होंने समन्तमद्वको महोखना फानेकी आहा नहीं हो: प्राहन षादेश किया कि जिम वेशमें जैसे हो संस्के शांत करनेका उसस करो । वर्षेकि रोगके बांव होनेवर पुनः प्रायध्यन पूर्वक मुनिष्य घाला किया जानका है। गुरुमहाराजका यह साहेश संगीर शीर न्युत्दिशिता एवं लोकहिनकी लिखे हैं हुए था हदारी ही नी धर्मकार्थ करनेका मुख्य साधन है। यदि किसी उशय हारा ५८ साधन प्रष्त होनका और उपके हुआ धर्मधा महान दर्थ्य होसका हो, तो बुद्धिनचा इस्ति है कि इसीको अधुक बन्ध रोनेका हमाय धरे।

(९) ममेनमहभीने गुरुनीकी लाझाको शिरोकार्य किया । उन्होंने प्रम श्रेष्ठ दिगम्बर देपको स्थानकर अपने शरीरको सम्मने सारुद्धादिन बना लिया । शरूनक रोगको स्थापि उनके नेवीका माई न बना सभी थी, किंतु दिगम्बर मुनि वेपको सादर त्यांग करते हुए उनकी आंखें उवडवा गई। यह बड़ा ही करूण हर्ष या, परन्तु धर्मके लिये न करने योग्य कार्य भी एकवार करना पड़ना है। यहां सोचकर स्वामीजी शांत होगये। उन्होंने कहा, 'मले ही जाहिंग में गस्म रमाये वैष्णव मन्यासी दीखता हं, परन्तु भावोंमें—जमलमें में दिगम्बर साधु ही हूं।' हदयमें जैनवर्मकी हद श्रद्धाको लिये हुये स्वामीजी मणुवक हल्लांसे चलकर कांची पहुंच गये। सच है, खाचरणसे अष्ट हुआ मनुष्य अष्ट नहीं होता—यह अवव्य ही सम्यग्वश्रेनकी गहिमास सिद्धपदकी पालेता है, विंतु सम्यग्दर्शनसे श्रष्ट हुए व्यक्तिके लिये कहीं भी टिकाना नहीं है। वही वस्तुतः श्रष्ट है धीर उसका अनैत संसार है। धर्मके लिये स्वामीका यह त्यांग वास्तवमें चरमसीमाका था।

(१०) कांचीमें उस समय दिवकोटि नामक राना राज्य करता था। 'भीमिलेग' नामका उपका एक शिवालय था। समेदामद्रजी इसी शिवालयमें वहुंचे और उन्होंने राजाको आशीबीद िया तथा वह वोले—'राजन्! मैं तुम्हारे नंदेखको शिवार्ण वर्द्धगा।''राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुला। सवा मनका प्रसाद शिवार्णके लिये जाया। स्मंतमद्र उस भोजनके साथ अवेले मंदिरमें रह गये और उन्होंने सानंद अपनी जठरामिको शांत किया। उपरांत दरवाजा खोल दिया। संपूर्ण भोजनकी समाप्तिको देलकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुजा। वह बड़ी भक्तिसे और भी अच्छे मोजन शिवार्णके लिये मेजने लगा। किंतु अब स्वामीकी जठरामि

शांत हो चली थी, इमलिये भोजन उत्तरीतर मधिह परिमाणमें वचने लगा। समैतमदने साधारणतया हम शेषावको देव प्रभाद बनलायाः सित् राजाको उसमे मंतीय न ह्या । छगले दिन राजाने शिवालयको सेनासे घेर छिया। और द्रश्याजा खोल देनेकी भाज्ञा दी । दरवाजा खुलनेकी भाषाज सुनकर गरंतमद्रकी मार्वा डपसर्गका निश्चय होगया । उन्होंने टरमर्गक्षी निवृत्ति पर्यत लाल जरुका स्याग कर दिया स्त्रीर वे आंतिनिश्वम स्त्री चतुर्विशनि तीर्थः करोंकी स्तुति करनेमें लीन होगये। स्तुति करने हुये सरनवसदर्शने जब छ।ठवें तीर्वेश्वर श्री चन्द्रपमस्टामीकी स्तुति वश्वे भीरितिसकी ओर ह ए की तो उन्हें उस स्थानपर किसी विज्यशस्तिके पनायमे चन्द्रकांञ्च पुक्त भहित भगवानका एक जाउन्ह्यमान सुन्याय विशुद्ध विंग प्रगट होता दिखलाई दिया । इतमेपे स्वाट मी खुल समे थे। राजा भी इम जमस्कारको देखकर दंग रह गया सीर वह भवने छोटे भाई दिशायन सहित समेतभद्रके जाणीमें विर पहा । जब स्वामीनी २४ सगवार्गीकी स्तुति पूरी वर सुव, तह करतीन उनको भादीबीद देकर पर्ने दिया । राजा टमे सुनकर प्रति-बुद्ध होग्या लीर लामे एवं 'श्रीक्षण्ट' की राज्य देशर 'श्रीकारन' सहित दिगम्बर जैन मुनि होगवा । गणाके माथ स्कीर भी हत्तरे लोग जैनवर्मकी शरणमें भाए । यहाँ शिवनोटि सुन सुन उपनेत एक बहे आनार्य हुये और इनका रचा हमा साहित भी उदम्बन 🕻 । धरम हैं स्थानी समन्तमद्द, लिसीने लासपानमें मी भनवाँगी भवूर्व प्रभावना की स्वीर अर्जन अस्योंको छेन पर्वेदे द्रिन्त किया।

(११) इस प्रकार स्वामीजीका आवरकाल शीध नष्ट होगया और देहके स्वस्थ्य होनानेवर उन्होंने (फरसे जिनदीक्षा धारण कर की। वह फि! धोर तपश्चरण और यम नियम करने नगे। उन्होंने शीध ही ज्ञान-ध्यानमें अवार शक्ति संचय कर ली। अब वे आचार्य होगये और लोग उन्हें जिन शासनका प्रणेता कहने लगे। वे 'गणतो रणीश:' अर्थात गणियों यानी आचार्योंक ईश्वर (स्वामी) रूपमें प्रसिद्ध होगए।

(१२) स्वामीजी जैनधर्म और जैनसिद्धांतके सगाव गर्मज्ञ थे। इसके सिवाय वह तर्क, व्याकरण, छन्द, अलंकार और काव्य-कोषादि विषयोंमें पूरी तौरसे निष्णात थे। जैन न्यायके तो वह स्व'मी थे और टर्हें 'स्याय तीर्थेष्टर' कहना डचित है। सचमुच खामीनीकी भलौकिक प्रतिमाने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्राय: सब ही विषयोपर अपना अधिकार जमा लिया था। यद्यपि वह संस्कृत, प्राह्त कनडी और तामिक जादि कई भाषाओं के पारंगत विद्वान थे. पान्तु संस्कृतका उनको विशेष मनुगग था । दक्षिण भारतमें वच होटिके संस्कृत ज्ञानके घोत्रेजन, घोःसाहन खौर पसरणमें उनका नाम खास तौरसे लिया जाता है। स्वामीजीके समयसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खास युगका पारम्भ होता है और इसीसे संस्कृत साहित्यमें उनका नाम अपर है। सचमुच स्वामीजीकी विद्याके मालोक्षे एक वार सारा भारतवर्ष आलोकित होचुका है। देशमें जिससमय बौद्ध।दिकोंका प्रवल मातंक छाया हुआ था और लोग उनके नैरारम्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवादादि सिद्धांतसे संत्रस्त थे-

खनरा रहे थे, अथवा उन एकांत गतीमें पड़कर अपना आस्पानन करने के लिये विकश हो है थे, उन समय दक्षिण भारतमें द्यय हो कर स्वामी भीने जो लोक मेवा की है वह बहे ही महत्ववी द्या चिरमाणीय है और इसिए श्री शुनचंद्राचार्यने जो आपको भारतम् भूषण, लिखा है वह बहुत ही शुक्तियुक्त भान पड़ना है!

(१३) समन्तमद्राचार्यजीकी छोक्सेवाका कार्य वेवल दक्षिण भारतमें ही सीमित नहीं रहा था। टनकी वादशक्ति अवितहन थी और उन्होंने वई बार नेगे बदन देशके इस छोरमे उस छोर तक चूमकर मिथ्याबादियोंका गर्व खण्डित किया था। स्वामीनी कटान योगी थे। कहते हैं कि उनको योगवलके प्रनापसे 'चागणका कि' प्राप्त थी, जिसके फारण वे अन्य जीवींको सामा पहुँचाये विला ही सैकड़ों कोसोंकी याता शीव कर हेते थे . इस कारण समेदभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर प्रायः सभी देशोंमें एक लब्दि-हैंदि सिहनी तरह कीडा करते हुए, निर्धयताने माध वादने लिये धूमे थे। एक बार वह धूमने हुए 'करहाटक' नगरमें भी एहुँचे थे। - जिमे एछ विद्रानीने सतारा निरेदा भाष्ट्रनिक 'दगड' सौर यहने दक्षिण महाराष्ट्र देशका 'कीहरापुर' नगर बनलाया है। जीर जी इस सगय बहुतसे मटी (बीर योड़ाली) से मुन्त था। विद्याहर उत्तर स्थान था और जनार्श्वण था। उस ६क उन्होंने वर्धक राजापर भपने बाद प्रयोजनको पक्ट करते हुए, टर्ने स्वरतः नहि-्षयक जो परिचय एक पदामें दिया था, वह अस्प्रदेश्योलके पान वे शिलालेखमें निसनकारमे नंग्रहीत है:-

पूर्व पाटिलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताहिता, पश्चान्मालवसिन्धुटकविषये कांचीपुरी वैदिशे। माप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं, बादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्टूलविकीहितं॥ 1.1

'इन पद्यमें दिये हुए कारम-परिचयमें यह माछ्म होता है कि 'करहाटक' पहुंचनेसे पहले समंतमद्भने जिन देशों तथा नगरोंमें' बादके लिए विहार किया था, उनमें पाटलीपुत्र नगर, मालब, सिन्धुः तथा टक्क (पंत्राच) कांची उर लीर वैदिशा (भिलसा), ये प्रधान देश तथा जनपद थे, जहां उन्होंने वादकी मेरी वज्ञ ई थी और जहांपर किसीने भी उनका विरोध नहीं किया था।

(१४) समंत्रभद्रजीकी इस सफलताका साग रहस्य उनके सन्तः करणकी शुद्धता, चारित्रकी निर्मलता और उनकी वःणीके महत्वमें सिक्षिहित है। स्वामीजीने राजसी मोगोपमोग और ऐश्वयंको लात मारकर निय्न्य साधुका पद्महण किया था। फिर मला उनके हृदयमें महंकारकी नीच मावना केसे स्थान पासक्ती थी ? उनकी वाक्गिग लोकहितके लिए होती थी। इसी लिए वह सर्वमान्य थे। सच पृष्ठिये तो स्वास्महित साधनके साथ २ दूसरेका हितसाधन करना ही स्वामीजीका प्रधान कार्य था और बड़ी योग्यताके साथ उन्होंने इसका संगदन किया था। ऐसे महान् आत्मविजयी वीरपर भारतन्वासी जितना गर्वे करें थोड़ा है!

(१५) स्वामीनीने लोकहित कार्यके साथर जो श्रेष्ठ साहित्य रचना की थी, उसमें के कुछ रतन भन भी मिलते हैं। मुख्यतः वे इसप्रकार हैं:-१-आसमीमांसा, २-युक्त्यनुशासन, ३-म्द्यंमृम्तेल, ४-जिनस्तुतिशतक ५-स्वक्रण्डक ट्यासकाध्ययन, ६-डीब-सिद्धि, ७-तत्त्वानुशासन, ८-प्रकृत व्याक्रण, ९-प्रव.णादार्थ, १०-क्रमेप भृत टीका और ११-गैधहस्तिमहाभाष्य । यह गटा-भाष्य आम दुर्लभ है, फिर भी इन प्रम्थरत्नों में स्थामी वीक्ष मानर-कीति संपारमें चिरस्थायी है।

(१६) स्वामीकीक प्रारम्भिक जीवनकी तग्द ही उनका अंतिम जीवन मी अंधकारके पर्देमें छिन हुआ है। हो, यह स्वष्ट है कि उनका अस्तित्व समय शक सं० ६० (ई० एन १३८) था और वह एक बढ़े योगी और महात्मा थे। उनके हान पर्म, देश तथा समाजकी सेवा विशेष हुई थी।

#### पाठ २८।

# श्री नेमिचंद्राचार्य और वीरशिरोमणि वीरमातड चासंडराय।

(१) दक्षिण भारतवे जैन इतिहानमें नामार्थ धदर शी नेभिचंद्र सिद्धांतचकवर्ती और बीर्राशोगीण च मुण्डरायके नाम स्वर्णीक्षरीमें लिखिन हैं। इन दोनों महानुभायों हा पारस्पिक संबेच भी पनिष्ट है। सच पूछिये तो थी नेभिचन्द्र स्वर्श दिश्व व्यक्ति

(२) चामुण्डसमके जमानेमें महिदा (Mysen ) देव

'गंगवाड़ी ' नामसे प्रसिद्ध था और वहां ईस्वी द्रपरी शताब्दीसे क्रिक्षण प्रतिपालक गंगवंशी क्षत्रिय वीरोंका राज्याधिकार था। गंग वैशमें मार्ग्सिह द्वितीय नामके एक राजा ईस्वी दसवीं शताठदीमें हुए । चामुण्डराय इन्हींकं सेनापति और राजमंत्री थे । इनके राज्य-कारमें गङ्गतेनाने चेर, चील, पांड्य और नोबस्वाहि देशके पहन राजामोंसे रणांगणमें लोहा लिया था और विजयश्री उसके भाग्यमें रही थी। आखिर रुन् ९७५ई० में मार्रिहन आचार्य श्री अजि-तसेनके निश्ट बङ्कापुरमें समाधिमरण किया था । उपगंत राजमल द्वितीयने गंग वंशक राजसिंहासनको सुशोभित किया था और इनक बाद शक्षस गंग गडपाधिकारी हुए थे। चामुण्डरायने इन दोनों राजाओं नी कीर्तिगरिगाको अपनी अमूल्य सेवाओं द्वारा सुंग्क्षित रक्खा था।

- (३) यह दीर्घायु भौर भाग्यशाली चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्र-वंशके रत्त थे । उनके माना पिता कीन थे कीर उनका जन्म ऋहां और किस तिथिको हुआ था, दुर्भाग्यसे इन बातोंका पता इसी तरह नहीं चलता जिसतरह श्री नैमिचन्द्रःचःर्थक प्रारम्भिक जीवनका कुछ भी वृतांत नहीं मिलता ! हां, यह स्पष्ट है कि चः मुण्डरायका अधिक समय गंगोंकी राजवानी तलकाडमें व्यतीत हुमा था।
- ( ४ ) चामुण्डरायकी माताका नाम काललदेवी था और वह जैन धर्मकी दृढ़ श्रद्धालु थीं। श्री चामुण्डरायने धर्म प्रतीति बन्हींसे गहण की थी । भच्छे बुरेको समझते ही चामुण्डरायने श्री

भजितमेन स्वामीसे श्रावकके वत स्वीकार किए थे। और वह परम सम्यत्तवी श्रावक होगये थे। आचार्य आर्यसेनके नि हट टन्होंने शस्त्र और शास्त्रज्ञानको ग्रहण किया था। किन्तु उनके जीवन— सांचेको ठीक ठीक ढ लनेवाले महानुभाव श्री नेमिचन्द्राचार्य ही थे। चासुण्डरायको अध्यारम—ज्ञान इन्होंसे प्रस हुआ था। स्वयं आचार्य नेमिचन्द्रजी कहते हैं:—

सिद्धन्तुद्यतहुगायणिम्मलवरणेमिचन्द्रकरकलिया।
गुणर्यणभूमणंबुहिमइयेला भरत भुवणयलं ॥ ९६७॥
सर्वा—उनकी चननक्षी किंग्णोमे गुण क्ष्वी स्तोमे शोभित
चामुण्डरायका यश जगतमें विस्तारित हो। इत बातोंसे यह राष्ट्र है
कि चामुण्डरायने नियमितक्ष्यमे ब्रह्मचर्याध्रममें विद्या और कलाका
सम्वयन करके युवावस्थाको प्राप्त किया था और तब वह एक सकल
गृहस्य बने ये। उनका विवाह स्वित्तादेवी नामक रमणीग्लमे हुमा
था। इन्हीं देवीमे जिनदेवन् नामक एक धर्मांसा सीर सज्जन पुत्र
उन्हों नसीब हुमा था।

(५) गृहस्वाश्रममें प्रवेश करने नासुण्डमय एक प्रमांता और बीर नागरिक बन गये थे। उनकी योग्यताने उन्हें गङ्गमाना स्थिक महामंत्री और सेनापित जैसे उद्यादपर प्रतिष्ठित किया था। दूसरे शब्दोंमें कहें तो उस समय गहीश्र देशके भाग्यविषाता नामु-ण्डसय थे। माछ्म होता है उनकी इस केष्ठताको उद्य करने ही विद्रानीने उनहें " महास्त्र-कुर-भाउ "—" महास्त्र—कुरमणि " नादि

विशेषणोंसे समाण किया है। शासनाधिकार जैसे महत्तर पद्वर पहुंचकर भी उन्होंने नैतिक माचाणका कभी भी उल्लंघन नहीं किया, तब भी उनके निक्ट ''पादारेषु मातृबत और पाद्वश्येषु लोष्ट्वत् '' की उक्ति महत्वशाली होग्ही थी। मान्ने ऐसे ही गुणोंक काग्ण वह शोचाभाण कहे गये हैं। साथ ही खूबी यह है कि मपनी सत्य- 'निष्ठाके लिये वह इस कलिकालमें 'सत्य युधिष्ठा' कहलाते थे। वैसे उनके वैयक्तिक नाम 'चामुण्डराम' 'गय' और 'गोम्मटदेव' थे, किंतु भपने वीगोचित्र गुणोंके काग्ण वह 'बीर मार्तण्ड' मादि नामोंसे भी प्रकृपात थे। उनके पूर्वमवके सम्बन्धमें कहा गया है कि 'कृतयुग' में वह 'सम्मुख' के नमान थे जेत युगमें 'राम' के सहश मोर कलियुगमें 'बीर मार्तण्ड' हैं। इन वार्तोंसे उनके महान् उपक्तित्वका सहन ही मनुमान लगाया नासक्ता है।

(६) श्री चामुण्डायकं प्रारम्भिक जीवनकं विषयमें थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है किन्तु उनके गुरु श्री नेमीचन्द्राचार्यकं सम्बन्धमें कुछ भी जात नहीं होता । उनके माता-पिता कौन ये? उनका जन्म स्थान वया था? उन्होंने कहां किमसे जिनदीक्षा प्रहण की, यह कुछ भी मास्त्रम नहीं होता । हां, उनके साधुनीवनकी जो घटनायें मिलती हैं उनसे उनका एक महान पुरुष होना सिद्ध है । वह मूलसंघ और देशीगणके आचार्य थे। 'गोम्भरसार' में उन्होंने श्री क्मयनंदि, श्री इन्द्रनंदि, श्री वीरनंदि और श्री कनकनंदिको गुरुषत स्मरण किया है; किन्तु उनके खास गुरु कौन थे, यह नहीं कहा, जासका

- (७) चामुण्डरायजीका श्री नेमिचंद्राचार्यसे घनिष्ट सम्पर्क श्री। जिनके घर्मे आचार्य महाराजकी विशेष मान्यता थी। एक रोज शाचार्य महाराजने पोदनपुरके श्री गोम्मटेखाकी विशास मूर्तिका वर्णन किया। उसका हाल चामुण्डरायकी माला पहलेमे सुन चुकी श्री। उन्होंने निश्चय किया कि उस पावन-तीर्थकी यात्रा भवदय करूँगी। तदनुसार चामुण्डरायने यात्रा—संघ के चलनेका प्रकल्च किया। आचार्य नेमिचन्द्र भी उसके साथ चले। जिस समय यह संव श्रदणवेलगोलके निषट आकर पड़ा, तो वहां म छम हुआ कि पीदनपुरकी यात्रा सुगम नहीं है। वहांका गार्ग वृण्डर सर्गच्छल हो रहा है।
  - (८) धर्मदस्सल चामुण्डरायकी माता इन दुःलद समाचार्गको सनकर खिलमना हुई; किन्तु श्री नेमिचन्द्राच येंद्रा योग नेज उनको उठस वंधानमें सफल हुआ! । नेमिचन्द्राचेंद्रो श्री प्रपादनी-देवीने साकर बताया कि जहां संघ ठहरा हुआ है, वहीं निकटकी पहाड़ीपर रामग्रदणमें पूनी हुई एक प्राचीन विशालकाय वाह्बलिजीकी मृतिं उनेदी हुई है। लोग उसे मूले हुये हैं। उमका उद्धार करावर चामुण्डरायजीकी माताकी मनोकामना सिद्ध वराह्ये । श्री नेमिचन्द्राचार्यजीने उस दिन स्पन्ती धर्म-देशनामें इन मत्यका सम्बद्धा कर दिया । सार संघक्त सद्धा यह दर्भ समाचार सुन्दर प्रमुख हो गए। चामुण्डरायने स्पन्ती माजाकी संदुष्टिक विष् इस प्रमुख प्रमुख हो गए। चामुण्डरायने स्पन्ती माजाकी संदुष्टिक विष् इस प्रमुख हो गए। चामुण्डरायने स्पन्ती माजाकी संदुष्टिक विष् इस प्रमुख हो गए। चामुण्डरायने स्पन्ती माजाकी संदुष्टिक विष् इस प्रमुख हो गए। चामुण्डरायने स्पन्ती माजाकी संदुष्टिक विष् इस प्रमुख हो समयपर एक विशालकाल सुनी वहां सनकर नेयार होगई।

(९) मानार्थ महाराजने शुप तिथि मीर वास्को उसका मृतिष्ठा-भनुष्ठान महोत्सव करानेका भादेश किया। श्री० अजित सेनांचार्य प्रतिष्ठा कार्यको सन्पन्न करनेको बुलाये गये। बड़ा मारी धर्मीसव हुना। चामुण्डरायने भाने जीवनको सफल बना लिया। यह चैत्र शुक्त पैचनी इतवार ता०१३ मार्च सन् ९८१ ई०की सुखद घटना है। इसी रोज श्रश्णवेलगोलकी लगभग ५८ फीट ऊंची विशान काय गोम्मट मूर्तिका उदाटन हुना थाः जो स्नाज भी संसाभी च मुण्डरायके अगर नामकी कीर्ति फैला रही है और संपा-रकी अद्मृत वातुओंमें एक है।

(१०) श्री गोम्मटेश्वरकी मूर्तिस्थापनाके कारण चामुण्डराय 'राय' नामसे प्रसिद्ध हुये और उन्होंने श्री नेमिचन्द्राचार्यजीकी पाद पुजा करके इस मूर्तिकी रक्षा भीर पुजाके लिये कई गांव उनकी भेट कर दिये । सचमुच चामुण्डरायकी यह मूर्तिस्थापना बड़े महत्वकी है। जैनधर्म विश्वकी सम्पत्ति है। जिनदेवका अवतरण प्राणीमात्रके हितके लिये होता है। उनकी पूना अर्चना करनेका अधिकार जीव-मात्रको है। श्री चामुण्डराय इन वार्तोको बच्छी तग्ह जानते थे। हनकी यह मूर्तिस्थापना जैनवर्मके इस विशाल रूपको स्पष्ट प्रगट कर रही है। आज अवणवेजगोजके पवित्र जिनमंदिरोंके और खास कर गोम्मटेश्वरके दर्शन करनेके लिए जैनी भनेनी, मारतवासी और विदेशी सब ही भाते हैं और दर्शन करके अपनेको कृतकृत्य हुआ समझते हैं। वास्तवमें पुनीत धर्म-मावके साथ अवणवेलगोलके पुरा-सत्वकी शिल्कका भी एक दर्शनीय वस्तु है। यह सोनेमें सुगंधि

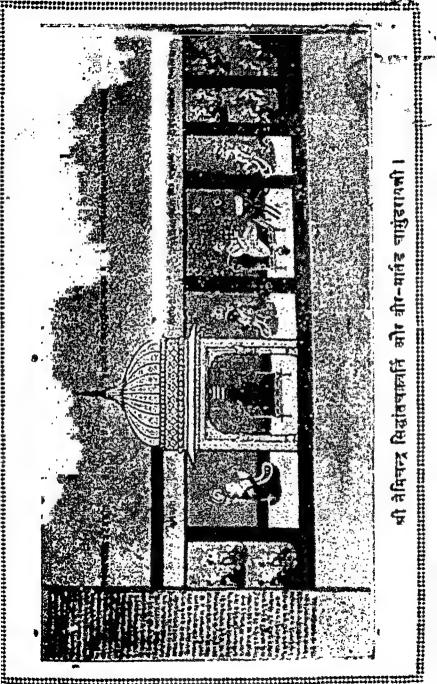

श्री चामुण्डराय और भाचार्य नेमिचन्द्रजीकी खप्झ स्राई। सुचक है।

(११) साचार्य महोदय उनके धर्महायाँ हा दर्णन इस प्रकार

गोम्मटसंगइष्ठतं गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटनिणो य। गोम्मटरावविणिम्पियद्विखण कुक्कडनिणो नपड ॥१६८॥

अर्थ-'गोनटसार संमहरूप सूत्र' गोग्मट शिखरहे कर चाहुँ-हराय राजाके बनवाये हुए जिबमंदिरमें विराजमाव एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीलमणिनय नेमिनाथ तीर्थकरदेवका मतिर्विष तथा हमी चाहुँह-राय द्वारा निर्मापित लोकमें रूढ़िसे मसिद्ध दक्षिण कुक्कुट नामक मतिर्विच जयवन्त प्रवर्ती।'

'जेण विणिम्मियपिडमावयणं सन्बद्धसिद्धिदेवेहि । सन्बपरमोहिजोगिहि दिई सो गोम्बटो ज्यव ॥ ९६९ ॥

अर्थ-' जिस रायने बनवाई द्वत जिन मित्रपाका गुल सर्वार्ध-सिद्धिके देवोंने तथा सर्वार्थिके धारक योगीश्वरोंने देखा है ' ब्ह चागुंडराय सर्वोत्कृष्टाने मवर्तो । '

'बडजयंणं जिणभवणं ईसिपभारं मुवण्णक्रळमं तु

तिहूबणपिडमाणिवकं जेणं कय जयड सो राओ ॥९७०॥

अर्थ-निसका भवनितल दल सरीखा है, जिसका ईपनामार नाम है, जिसके ऊपर सुदर्णमई कल्हा है, नथा तीन लोकमें उत्पा देने योग्य ऐसा भद्वितीय जिनमंदिर निसने बनवाया दह चाउपह-राम अयवंत होतो । े जेणुविषयथंभुविसमजनलितिरीटगाकिरणजळघीया । सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयड ॥ ९७१ ॥

अधि-जिसने नैत्याक्यमें खड़े किए हुए खंभों है जार स्थित जो मक्षके भाकार हैं, उनके मुकूट के भागके भागकी किंग्णों रूप जलसे सिद्ध परमेष्ठियों के भारमपदेशों के भाकार रूप शुद्ध नरण श्रीये हैं, ऐसा चामुण्डराय जमको पाओ। '

(१२) इसप्रकार श्रवणवेलगोलको च मुंडरायने वियुत्त घन-राशि व्यय कुरके दर्शनीय स्थान बना दिया था। अपने इन घार्षिक कर्त्योंके कारण ही च:मुण्डराय जनसाधारणको प्रिय और धर्मपमावक थे। किन्तु उनके निमित्तसे संपन्न हुना एक मन्य महत्वशाली कार्य विशेष उल्लेखनीय है। वह है थी नेमिचन्द्राचार्य द्वारा उनके लिए "गोन्मटसार" सिद्धांतमन्थका रचा जाना। जैन दर्श-के लिये यह समूच्य रत-पिटक है। इसके मतिरिक्त श्री नेमिचन्द्राचायने और भी कई मन्धोंका पणयन किया था; जिनमें उल्लेखनीय यह हैं—

(१) द्रव्यसंग्रह, (२) कव्चिसार, (३) क्षःणासार, (४) मिलोकसार, (५) मिलागठ (१)

(१२) भवने गुरुके अनुरूप चामुण्डराय भी एक भाशु मन्धकार थे। उन्होंने संग्छत पाछत और कनड़ी भाषा द्वारा कविता-कामिनीकी उपासना की थी। किन्तु उनकी रचनाओं में मन मात्र दो ही उपलब्ध हैं, (१) चारित्रसार और (२) त्रिषष्टिनक्षण पुराण। पहला संरक्षत भाषामें भाचार अन्थ है और दूसरा कनड़ी भाषाका पुराणग्रन्थ है, जो वेंगलोग्से छप चुदा है। कहते हैं कि चासुण्डरायने "गोम्बटसार" पर एक करही टीका भी रची थी। सारांशतः श्री नेमिचनदाचार्य भीर श्री चामुण्डणयने धर्मपण बनाके रिये कुछ उठा न रक्ला था!

(१४) किन्तु चामुण्डरायके भीदनका दूमरा पटल और मी कनुठा है। परमार्थका स धन करते हुये उन्होंने लो इसन्वंधी कार्यो हो सुला नहीं दिया था। वह पक्के कर्मवीर थे। गङ्गराज्यकी श्री वृद्धि उनके बाहुबलकी साक्षी देग्ही है। एक बती श्रावक होने हुए भी उन्होंने सेनापतिके पदसे बडे र युद्धोंका संवालन किया था। बच्नी जननी जनमभूमिके लिये वह दीवाने थे। उसकी मानरका और यश्विस्तारके लिए उनका तेगा इस्समय ग्यानके बाटर रहता था। उनसे धर्मस्थके लिये यह कोई अनोखी बात नहीं है; वयोंकि जन करिया किसी भी व्यक्तिके राष्ट्रधर्ममें बाधक नहीं है। जैन पर्म कहता है, 'परले कर्मश्रा वन जाको तभी तुम धर्मश्रा वन सकोगे। चामुण्डरायके महान् व्यक्तित्वमें यह कार्द्रश जीताजागया दिखाई पढ़ रहा है।

(१५) चामुण्डगदने अपने शत्रुओं हो सनेकवार परास्त किया जरूर, किन्तु अकारण, गान्न द्वेपवश उनके शाणों हो सरदान नहीं किया। भाग्यवशात् रणक्षेत्रमें कोई कालक्ष्वलित होगया ने। यह दूमरी बात है। अस्याचारका निराकरण करने के लिये चामुण्ड-रायने गन्नसैन्यको रण इजिमें वीरोचित गार्ग सुझाया था। कहा गया है कि खेड़गकी लड़कों अस्याचारी दिज्जनको हमका चामुण्ड-रायने 'सगरधुरंधर' की उपाधि शाह की भी। नोलम्ब लाई

गोनु के मैदानके वीच उन्होंने जो रण शीर्य पकट किया उसके कारण वह 'बीर-मार्तण्ड ' कहलाये । उच्छंगिके किलेको जीतकर वह 'रणांगसिंह' होगये और बागल्लरके गोविंदराजको उसका भिषकारी बना दिया। इसलिए वह 'वैरीकुलकालदण्ह' नःमसे प्रसिद्ध हुए। कामराजके गढ़में उन्होंने को विजय पाई, उसके उपलक्षमें वह भुनविकाम कहलाये। नागवर्माको उसके द्वेपका उचित दण्ड देनेके कारण वह ' छक्तदङ्कगङ्क ' विरुद्धे विभूषित किये गये थे । गङ्गभट मुद्ध राचव्यको तलवारके घाट छतारनेके छपनक्षमें वह ' समरवरशुराम ' और ' प्रतिगक्ष राक्ष्म ' डवाधियोंसे विभूषित हुए थे। भटवीरके किलेका नाश करके वह 'भट मारि'नामसे प्रसिद्ध हुए थे। स्नीर चूंकि वह वीरोचित गुणोंको घारण करनेमें शक्य ये एवं सुभटोंमें महान् वीर थे, इसलिए वह क्रमशः 'गुणवम् काव' मौर 'सुभटचृढ़ामणि' कइळाते थे। चामुण्डरायकी यह विरुदावकी उनके विकम और शौर्यकी प्रश्ट करती है। सच-मुच वह 'बीर शिरोमणि ' थे।

(१६) चामुण्डराय महान योद्धा और सेनापित ही नहीं बिल्फ राजमंत्री भीर उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ भी थे। राजमंत्रीके पदसे उन्होंने किस उज्जसे गक्त राज्यकी शासन व्यवस्था की थी, उसको बतानेवाले यथपि पर्याप्त सावन उपलब्ध नहीं हैं; किंतु यह पगट है कि उनके मंत्रित कालमें देशमें विधा, कला, शिल्प भीर व्यापारकी भच्छी उन्नति हुई थी। गज्ज-राष्ट्रके लोगोंकी भिष्टिद्ध विशेष होना चामुण्डरायके शासनकी सफलता भीर सुचारुताका प्रत्यक्ष प्रमाण

दै। इस कालके बने हुए सुन्दर मन्दिर, भव्य मृर्नियां, विशाल सरोवर और उन्नत राजपासाद खाज भी दर्शकोंके मन मोरलेने हैं।

(१७) गङ्ग-राष्ट्रभी उस समय अपने पहोसी राजाओं है पति जो नीति थी, उससे चामुण्डरायकी गहन राजनीतिका पता चलता है। उस समय राष्ट्रकृट राजाओं की चलती थी। चामुण्डरायने रहा राजाओं से उनकी मेन्नी करा दी; यक्ति उनके छिये कई लढ़ इस्से लड़कर उन्हें रङ्गनंशका चिर न्याणी यना दिया। इस प्रकार युग-प्रधान रहीर राजाओं से निश्चित्त हो हर उन्होंने रङ्ग राज्यकी भी चृद्धि की थी।

. (१८) मंत्रीपदर चामुण्डरायके शासनकारुमें निस प्रकार गंगवादि देशकी अभिवृद्धि धन संपदा और कलाकौदालके हारा हुई थी, वैसे ही साहित्यकी बन्नति भी खूब हुई भी । सन पृष्टिये ते साहित्योत्रतिके विना देशोलति हो ही नहीं रुक्ती । कामुण्डराय हर सस्यक्ती भर्न्छी तग्ह जानते थे । उन्होंने ग्दर्य साहित्य ग्लनाकः महत्तर कार्य भवने सुबोग्य हाथोंने कराज किया था । और ती और, युद्धक्षेत्रकी किन्हीं गांत पहियोमें भी यह माहित्यको नहीं भूने थे। कनहीं चामुण्डम्यपुराण पुद्र क्षेत्रमें ही उन्होंने रचा था। संवया हियोंमें धनहीं भाषाकी ही प्रधानना भी और तर उपनी टक्की भी ख्र हुई। संगम्बानीं भीर च मुख्यायने छेष्ठ करियेंही भागाक्त उन्हें खासा प्रोत्साहन दिया । इनमें सादिसम् योज, रणा और नागरभी हतेसनीय हैं। कनहीं साहित्यके साथ ही उन-समय संग्लत भौर पास्तत मारित्यकी भी उलनि यहां हुई ही ह

मुर्चि।र्य प्रवर मनितसेन, श्री नेमिचेद्रजी सिद्धांतचकवर्ती, माधवचेद्र त्रेवेद्य प्रभृति टद्धट विद्वानीने अपनी अमूल्य रचनाओंसे इन मापा-मोंके साहित्यको उन्नत बनाया था। इस साहित्योन्नतिसे भी नामुण्डरायके सर्वीग पूर्ण राजतंत्र व्यवस्थाका समर्थेन होता है।

(१९) श्री नेमिचन्द्राचार्यसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध था, यह पहले ही बताया जाजुका है । सचमुच जिस प्रकार शतप्रबंध सीर देश क्षा के कार्यमें चामुण्डराय प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार श्री नेमि-चन्द्रचार्य घर्मोन्नति और शासक रक्षाके कार्यमें अद्वितीय थे। उस समय वह जैन धर्मके स्तंग थे ! जैनदर्शनका मर्मज उनसा और कोई नहीं था । विद्वानोंने उन्हें 'सिद्धांतचकवर्ती ' स्वीकार किया था। उनकी कीर्निगरिमाके सम्बन्धमें कविका निम्न पद्य दृष्टवय है-

''सिद्धांतामभोधिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणाम्भोधिचन्द्रः। स्याद्वादामभोधिचन्द्रः प्रकटितनयनिक्षेपवाराधिचन्द्रः॥ एनश्रकौघचन्द्रः पदनुतकमल्त्रातचन्द्रः प्रशस्तो । जीयाज्ज्ञानाव्धिचन्द्रो मुनिपक्कळवियचन्द्रमा नेमिचन्द्रः ॥"

(२०) राच पृछिये तो भारतीय इतिहास इन दोनों नर-ररनोंके प्रकाशसं पदीप्त होरहा है। भारतीय राधु सम्प्रदायमें श्री नेमि-चन्द्रजीका नाम प्रमुख पांकिमें स्थान पानेके योग्य है और चासुंड-राय ? वह तो भारतीय चीरोंमें अग्रणी स्त्रीर श्रावक संघके मुकुट हैं। उनके जनहित्तके कार्य भौर सम्यग्दर्शनकी निर्मलता उन्हें ठीक ही 'सम्यक्त रत्नाकर' प्रगट करती है। वह एक ऊंचे दर्जेके घर्मारमा, महःन् योद्धा, प्रतिपाशाली कवि, प्रमोदार दातार भीर सत्य युधिष्ठर थे।

### पाठ २९।

# श्रीमद्रद्टाकलङ्क देव।

'श्रीपद्महाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती । अनेकांतपरुन्मार्गे चन्द्रलेखायितं यया ॥–हानार्णव ।

- (१) दिगम्बर जैन सम्बदायमें समन्तभद्रशामीके बाद जितने नैयायिक और दार्शनिक विद्वान हुए हैं, उनमें खकतह-देवका नाग सबसे पहले लिया जाता है। उनका महरद केदल चनकी प्रनथ रचनाओं के कारण ही नहीं है, इनके सदनारने कन धर्मकी तारकालिक दशापर भी बहुत बढ़ा प्रमाव डाला था। वे भारते समयके दिश्विजयी विद्वान थे। जैनवर्गक बानुवायियों में **उन्होंने एक रया जीवन डाक दिया था। यह उन्हीं**के जीवनका प्रमाव था जो उनके बाद ही कर्नाटक प्रांतरें दिवानंदि, प्रमाचन्द्र, माणिवयनंदि, वादिसिंह, कुमारसेन जैसे बीसों तर्राक्त विहानोंने जैनवर्षको बौद्धादि पवर प्रतिवादियोंके छिए अजय बना दिया था। उनकी ग्रन्थ-रचयिताके रहामें जितनी प्रमिद्धि है, उनमे कहीं लिधिक प्रसिद्धि वामी (वक्ता) या वादी के स्टामें थी। उनको बबतुरव शक्ति या समामोहिनी शक्तिकी उत्ता दी शर्नी है। महाकवि बादिशजकी प्रशंसामें कहा गया है कि वे सम नेहन करनेमें भक्तज्ञ देवक समान थे।
- (२) प्रसिद्ध विद्वान् होनेके कारण अक्टब्ड देव 'सहाकतड' के नामसे प्रसिद्ध थे। 'मह' उनकी एक उग्हकी व्यवी थी।

- किविं की पदवीसे भी वे विभूपित थे। यह एक भादरणीय पदवी थी जो उस समय प्रसिद्ध भीर उत्तम रेखकोंको दी जाती थी । लघु समन्तमद्र और विद्यानंदने उनको 'सकलतार्किकचक-चृहामणि ' विशेषण देकर समरण किया है । अवरुङ्कचंद्रके नामसे भी उनकी प्रसिद्धि है।
- (३) अइलङ्करेवको फोई जिनदास नामक जैन ब्राह्मण भीर कोई जिनमती बाद्यणिकाका पुत्र और कोई पुरुषोत्तम मंत्री तथा पद्मावती मंत्रिणी हा पुत्र वत्तकाते हैं; परन्तु ये दोनी ही नाम यथार्थ नहीं हैं। वे वास्तवमें राजपुत्र थे। उनके 'राजवार्तिकारुद्धार' नामक प्रसिद्ध प्रत्यके प्रथम अध्यायके अंतर्मे लिखा है कि वे ' तपुरुष्य ' नामक राजाके पुत्र थे:---

जीयाचिरमयः लङ्कानसालघु इन्बन्यतिवरतनयः । अनव्रतनिखिलविद्वज्जननुतिवद्यः प्रशस्त जनहृद्यः ॥

( ४ ) जकलक्षरेवका जन्म स्थान वया है, इसका पता नहीं चलता। तो भी मान्यखेटके छ।सपास उसका होना संगव है। क्योंकि मान्यखेटके राजाओंकी जो शृज्जाबद्ध नामावली मिनती है उसमें कघुहन्य नामक राजाका नाम नहीं है, इसिछिये वह उसके सासपासके मांडिकिक राजा होंगे। एक बार वे राजा साह एतुंग या शुमतुंगकी राजधानी मान्यखेटमें भागे थे। इससे माछ्य होता है कि मान्यखेटसे उनका संपर्क विशेष था। कनही 'राजावली इथे 'में भाकलङ्कदेवका जनम स्थान कांची (कांजीवरम्) बतलाया गया है। सँभव है कि यह सही हो।

- (५) राजपुत्र सकर छदेव जन्मसे ही ब्रह्मचारी थे। टन्होंने विवाह नहीं किया था। कथा ग्रंथों में टनके एक माई निष्क छहा की स्वाये गये हैं। यद्यपि कोई र विहान टनके होने में टांका करने हैं। सो जो हो, कथा ग्रन्थ में कहा है कि ये भी टनकी तरह ब्रग्य चारी थे। सहर छहेदेवके समय में वौद्ध वर्भ जैन वर्भ के साथ र चल रहा था और जैनियों से उसकी स्पर्दा अधिक थी। जगह मगह पर जिनियों को उससे मुक्ताविता लेना पहला था। जैनक में का समाने के लिये तब एक बढ़े तार्किक विहान की साव रयका थी। सकर छहेदेवने इस वातका सनुमव कर लिया और टन्होंने समने को इस पुनीत कार्यके लिए टम्हर्ग कर दिया।

<sup>•</sup> पीगतग पर्तगान 'हिन्दूर' स्पातवे निकट बडादा अन्ता है।

विदेशी श्रीर वह स्वयं वीद्धोंके कोपमाञ्च वन गये। वर्षके लिये वह समर शहीद होगये।

- (७) ध्वतलक्ष्मेव संसारके वैचित्रयको देखकर विरक्तमन होगये। वह सुघापुर (उत्तर कनाराका सोड प्राम) पहुँचे और वहां जैन संघमें सम्मिलित होगये। उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण करली। विद्या और बुद्धि दोनोंमें वह अद्वितीय थे। यम-नियमके पालनमें भी उन्होंने विशेष संयम और धैर्यका परिचय दिया था और वह शीव ही इस संघके आचार्य होगये थे। यह संघ "देवसंघ देशीयगण"के नामसे प्रसिद्ध था और अक्टलक्षदेव तब इसके प्रमुख हुये थे।
- (८) भक्त लक्क देव तब एक बढ़े भारी नैयायिक और दार्शनिक विद्वान होगये। उनके व्यक्तित्वसे उस समयके जैन संघमें नवर्फ़्तिं आगई। उनकी सबसे अधिक प्रसिद्धि इस विषयमें है कि उन्होंने अपने पांहित्यसे बौद्ध विद्वानोंको पराजित करके जन धर्मकी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उनका एक बड़ा भारी शास्त्रार्थ राजा हिमशीतलकी सभामें हुआ था। हिमशीतल पल्लव वंशका राजा था। भौर उसकी राजधानी कांची (कांजीवरम्) में थी। वह वीद्ध था। किंतु उसकी एक रानी नैनी थी। वह धर्म प्रभावना करना चाहती थी । बीद्ध उनके मार्गमें कण्टक बन जाते थे। इसिक्ये उन्होंने भट्टाकलक्कदेवको निमंत्रित करके इस कास्त्रार्थकी योजना करा दी। यह कास्त्रार्थ १७ दिनतक हुना था भी। इसमें जैनवर्मको बढ़ी भारी विजय प्राप्त हुई थी। राजा हिमशीतरु स्वयं जैनधर्ममें दीक्षित होगया था और उसकी भाजासे

वीद्ध लोग सीटोनके " वही " नामक नगम्को निर्वामित कर दिए गए थे। बौद्धोंके साथ शास्त्रार्थ होनेकी तथा उनके लीउनेकी घटनाका उछेख अवणवेकगोरूकी महिष्ण प्रशक्तिमें इस प्रकार किया है:—

तारा येन विनिर्जितः घटकुटीगृहावतारासम् । बौद्धेर्यो धृतपीडपीडितकुहम्देवार्थसेवाञ्जलिः ॥ प्रापश्चित्तिमशंबिवारिजरनः स्तानं च यस्यास्वर-दोषाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकलङ्काः कृती ॥ यस्येद्मात्मनोऽनन्यसामान्यनिरवद्यविभवोपवर्णनमादः प्रेते:-राजन्साहसतुङ्ग सन्ति वहवः द्येतातपत्रा नृपाः । किं तु लत्सदशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुर्छभाः ॥ तद्दसन्ति चुधा न सन्ति कवयो वादीव्यस वाग्मिना । नानाशास्त्रविचार्चातुर्धियः काले कलो पट्टियाः॥ राजनसर्वारिदर्पमविदलनपटुरस्वं यथात्र मसिद्ध-स्तद्वरख्यातोऽहमस्यां भुवि निख्लिपदोस्याटने पंटितानां ॥ नोचेदेपोऽहमेते तव सदसि सदा संति संतो परांदी। वक्तुं यस्यास्ति शक्तिः स वदत् विदिता शेषशास्त्रं पदि स्यान्॥ नाइंकारवज्ञीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं । नैरात्म्पं प्रतिषय नश्यति जने कारुण्यबुद्ध्या मया ॥ राज्ञः श्री हिमजीतकस्य सदासि मायो विद्रग्यात्मनो ।

बोद्धोघानसकलान्विज्ञिल्य सुगतः पादेन विस्फोटिनः ॥

निमानार्थ— 'जिसने घडेमें बैठकर गुप्तरूपमें शास्त्रार्थ कर-जिमली तारावेबीको बौद्ध विद्वानोके सहित परास्त किया। और जिसके चरणकमलोंकी रजमें स्नान करके बौद्धोंने अपने दोषोंका प्रायश्चित किया, उस महात्मा अकलक्करेवकी पशंका कीन कर सक्ता है ? "

" सुनते हैं उन्होंने एकवार अपने अनन्य साधारण गुणोंका इस तरह वर्णन किया था-"

"साहसतुंग (शुभतुंग) रेश, यश्चिष सफेद छत्रके घारण करनेवाले राजा बहुत हैं, परन्तु हरे समान रणविजयी और दानी राजा और नहीं । इसी तरह पण्टित तो और भी बहुनसे हैं, परन्तु मेरे समान नाना शास्त्रोंका जाननेवाला पण्टित, कवि, वादीव्यर और वाग्मी इस कलिकालमें और दोई नहीं!"

"राजन् ! जिस तरह तू अपने शत्रुओं इ। अभिमान नष्ट करने में चतुर है उसी तरह मैं भी पृथ्वी के सारे पण्डितों का मद उतार देने में पिसद्ध हूं। यदि ऐसा नहीं है तो तेरी सभामें जो अनेक बड़े विद्वान मीजृद हैं उनमें से किसीकी शक्ति हो तो सुझसे वाद करे।"

"मेंने राजा दिगशीतलकी समामें जो सारे वौद्धोंको हराकर तारादेवीके घढ़ेको फोड़ डाला, सो यह काम मैंने कुछ भहंकारके वशवर्ती होकर नहीं किया, मेरा उनसे द्वेष नहीं है; किंतु नैरास्य (भारमा कोई चीज नहीं है) मतके प्रचारसे लोग नष्ट हो रहे थे, उनपर मुझे दया भाई और इसके कारण मेंने वौद्धोंको पराजित किया।" (१०) अकलक्कदेवके इस वक्तत्यसे उनके तदयकी विशा-स्ता, निर्भाकता और धर्म तथा परोपकाग्वृत्तिका खामा परिचय मिलता है। वह कितने मरल हैं, जो कहते हैं कि मुझे समिनात जीर द्वेष छू नहीं गया है-मेंने सीवोंके करणाणके लिए ही बादमेंगे बजायी है। और उनकी निर्भावता तो देखिये। निःमहा खीर साम्मे राजाओंके दरवारमें वह पहुंचते हैं और विद्वानीको मान्तामेंके लिए चुनौती देते हैं। सचमुन वह नर-मार्नुल थे। जैनम्मेदा सिमा उन्होंने एक वार फिर भारतमें जमा दिया था। बिसे उनके पहलेसे ही वह दक्षिण भारतमें मुख्य स्थान पाये हुये था।

किंतु भकर छदेवने अपने वनन और बुद्धिसे ही महीं हर्ष नहीं किया था, बलिक ग्रंप रचना करके उन्होंने स्थानी न्यामें प्रभावनाको मूर्तिमान बना दिया है। एक समयके नहीं क्षितक समयोंके कोग उनकी मृल्यमयी रचनाओंसे लाम उठाहर आर्य-कर्षाण कर सकेंगे। यह उनका कितना महान् इनकार हैं: उनकी प्रस्थ रचनायें निज्ञप्रकार हैं:—

- १. अष्टक्षती-लक्टडदेवका यह सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। समन्तमद्रस्वामीके देवागमका यह भाष्य है।
- २. राजवार्तिक-यह टमास्वामिक 'तस्वार्धमृत्र 'रा मारा है। इसकी स्टोक्संस्या १६००० है।
- ३. न्यायविनिश्चय-न्यायका प्रामाणिक ग्रन्थ हमा। जाता है।

है । कघीयस्त्रयी-ममाचंद्रका 'न्यायकुमुदचन्द्रोदय ' इसी

५. बृहत्त्रयी-वृद्धत्रयी भी शायद इसीका नाम है। ६. न्यायचूलिका-ग्रंथ भी भक्तन्द्वदेवका रचा हुमा है। ७. अकलक्कुस्तोत्र-या भक्तन्द्वापक एक श्रेष्ठ स्तुतिग्रंय है।

(११) अकलक्षरेवके महान अध्यवसायसे उस समय दक्षिणमारत जैन विद्वानोंकी विद्वत् प्रभासे चमरकृत होग्हा था। स्वयं अकलक्षरेव हे कितने ही सप्रतिम शिष्य थे। श्री माणिवय-नन्दि, विद्यानंद, पुष्पपेण, वीरसेन, प्रभावंद्र, कुमारसेन और वादीमसिंह आचार्य उनमें टल्लेखनीय हैं। वितु इन सदमें वृद्धस्वका मान अकलक्षरेवको ही प्राप्त है!

(१२) अकरुद्धदेवने साहसर्द्ध राजाकी राजसमाको सुशो-भित किया था, जिसका संवत् ८१० से ८३२ तक राज्य करनेका उक्केल मिलता है। अतः यह पहा जाकक्ता है कि अकरुद्धदेव ८१० से ८३२ तक किसी समयमें जीवित ये और उनका अस्ति-स्वकाल विकामकी नवीं शताब्दिका प्रारम्भिक समय है।



